# भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास

## देवराज

<sub>प्राक्कथन-लेखक</sub> महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज

> १९४१ हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

### श्रद्येय

महामहोपाध्याय पंडित बालकृष्ण मिश्र प्रिंसिपल, श्रोरियण्टल कालेज, हिन्दू विश्व-विद्यालय, काशी

तथा

प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे श्रध्यत्त, दर्शन-विभाग; डीन श्रॉव द फैकल्टी श्रॉव श्रार्टस्, प्रयाग विश्व-विद्यालय

को

जिनके चरणों में बैठ कर लेखक ने भारतीय दर्शन का पूर्वी और पश्चिमी ढंग से श्रध्ययन किया है

यह प्रयास

सादर सामह समर्पित है।

#### FOREWORD

The following pages embody a systematic course of studies in some of the more important branches of Indian philosophical thought It is in a sense the first attempt of its kind in Hindi, nay in many of the Indian vernaculars Isolated writings, both critical and expositional but mostly historical, bearing on isolated historical problems or isolated systems of ancient and medieval Indian thought have appeared from time to time in the vernacular, but a comprehensive study embracing different schools is rarely to be found. The fact is that students of general Indian philosopy, equally interested in all its branches and with the necessary equipment of a direct knowledge of the source books in original supplemented by an acquaintance with the modern methods of criticism and analytical approach, are few in number. And exponents in Hindi are fewer still. For even those who have the requisite qualification to handle the subject successfully employ English as their medium of expression, being probably prompted to do so by a desire to command, or to appeal to, a wider and in some respects a more appreciative circle of readers. The consequent loss to Hindi literature is evident. The author is, therefore, to be sincerely congratulated on the great pains he has taken to bring out the results of his studies in Hindi. the vernacular of the province.

Indian philosophy, including the earlier unsystematic speculations in the Upanishads and the canonical literature of the Jains and the Buddhists, derives its interest not only from its diversity, antiquity and continuity, but also from its breadth of vision and in some phases from its dialectical subtleties. The present work which is intended, as an introductory hand-

# पूर्व-वचन

इस "इतिहास" को आज प्रकाशित रूप में देख कर कुछ मिश्रित सी प्रसन्नता होती है। इसे लिखे गए काफी समय बीत चुका, तब से अब तक, रिसर्च के बहाने लगातार भारतीय दर्शन का ही अध्ययन करते रहने के कारण, आज यह पुस्तक पहले से भी अधिक अपूर्ण प्रतीत होती है।

भारतीय मस्तिष्क का एक गुण या दुर्गण जो मुक्ते सदैव खटकता रहता है, वह है उसकी मदगामिता या त्रालस्य । इस सर्वतोमुखी कर्मर्यता त्र्रीर 'स्पीड' के युग मे ''गजगामिनी'' त्र्रीर ''स्थितप्रज्ञ'' का श्रार्दश सर्वत्र सदैव श्रीर सब के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता। हम भारतीय जैसे विश्व के विराट् परिवर्तनों से प्रभावित होने के लिये बने ही नहीं हैं। दासता का हंटर भी हमें सजग नहीं कर सका है। त्राज भी हम स्वय सोचने का कष्ट नहीं उठाना चाहते I हमारे ''प्रगति-शील'' साहित्यिक या तो वेदान्त या कार्लमार्क्स या समय-समय पर दोनों के अनुयायी होने में अपने को धन्य समभते हैं। जीवन के विषय में एक श्रपना दृष्टिकोण वनाने की महत्त्वाकाड्क्षा, कम-से-कम हिन्दी-लेखकों मे, नहीं दिखाई पड़ती। परन्तु चिन्तन के क्षेत्र में जूठे विचारों से कोई 'महान्' नहीं वन सकता। यहीं कारण है कि आज हिन्दी में कोई बहुत ऊँची कोटि का किव या उपन्यासकार नहीं है। गान्धीवाद ने प्रेमचन्द को श्रौर रवीन्द्र-वाद ने कतिपय छायावादी कवियों को श्रपनी विचार-धारा ग्रौर शैली से प्रभावित करके 'सेकन्डरेट' लेखक वना डाना। दर्शनों का ऋष्ययन विचार-त्तेत्र में एक 'भसीहा" खोजने के लिए नहीं है, इस पर इस पुस्तक में विशेष जोर दिया गया है।

हिन्दी के साहित्य की, विशेषतः दर्शन-साहित्य की, दशा दयनीय है। शकर के 'भाष्य', काएट की 'किटीक श्रांव् प्यार रीवन' श्रीर वर्गसा के 'किएटिव-इवोल्यूशन' जैसे अन्य हिन्दी में कव लिये जाएँगे ? इस समय तो हिन्दी को भारतवर्ष का प्राचीन साहित्य उतना ही श्रलभ्य है, जितना कि योषप का श्राधुनिक साहित्य। 'गीता प्रेस' ने प्राचीन प्रत्यों के कुछ श्रनुवाद निकाले हैं, पर दार्शनिक दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से । हमारी भाषा में दार्शनिक श्रन्य लियने का स्व से श्रिधिक श्रेय धार्यसमाजी विद्वानों को है, पर उन का दृष्टिकोण श्रायः साम्प्रदाविक है। हमारे देश की भाषाश्रो में दर्शन, विज्ञान, राजनीति, प्रथ्यास्त्र, इतिद्वास श्रादि विषयों पर योषप की किसी भी समृद्ध भाषा का शताश्र भी साहित्य नहीं है। जब तक देशी भाषाएँ यूनिवर्सिटी-शिक्षा का माध्यम नहीं वन जातीं, तब तक उनमें उच्चतम कोटि का साहित्य दुर्लभ ही रहेगा।

इस पुस्तक में प्रायः उन्हीं दार्शनिक सप्रदायों का सितवेश हैं जिनका अग्रेजी इतिहासों में वर्णन रहता है। उस विषय में मेंने प्रा० हिरियना के सिक्षम इतिहास का अनुकरण किया है। कुछ वैष्णव सप्र-दायों का थोड़ा-सा विवरण इस लिए दे दिया है कि उनका हिन्दी साहित्य से विशेष सम्यन्ध है। किवराज जो ने वतलाया कि मुक्ते शैव और शाक्त दर्शनों का सिक्षप्त परिचय श्रोर देना चाहिए था। वस्तुत मुक्ते इन दर्शनों का विशेष परिज्ञान नहीं है। दूसरे, पुस्तक का श्राकार धीरे-धीरे श्रिषक बढ़ जाने का भय था। मडन मिश्र की "प्रप्तिद्धि" का जिक्र न किया जाना अवस्य ही खटकनेवाली वात है। लेखकों श्रीर प्रन्थों के काल-निर्णय के क्रावेड़ में में प्रायः नहीं पड़ा हूँ, इन विवादों के लिए इस छोटी पुस्तक में स्थान न था। देवेश्वर सुरेश्वर से भिन्न हैं, इस नवीन अनुस्थान को, किवराज जी की इच्छानुसार, "स्शोधन श्रीर परिवर्धन" के अन्तर्गत सिन्निवष्ट कर दिया गया है। सिंस होते हुए भी यह इतिहास, दो एक किमयों को छोड़ कर, ज्रापने में पूर्ण है। जो कुछ लिखा जाय वह लम्बा न होते हुए भी स्पष्ट. हो, इसका मैंने काफी ध्यान रक्खा है। चार साढ़े चार से पूर्ण में भारत के विस्तीर्ण दर्शन-साहित्य का विवरण देना कठिन बात है, फिर भी, विभिन्न दर्शनों की कोई महत्त्वपूर्ण बात छूट न जाय, इसका भरसक प्रयत्न किया गया है। दर्शनों के प्राचीनतम अन्थों का उद्धरणों-सहित परिचय इस पुस्तक की अपनी विशेषता है। मूल-अन्थों में पाठकों की अभिक्षित उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य है।

जो अपने व्यक्तित्व का अग होते हुए भी अपने-से भिन्न कहें और समभे जाते हैं, उन विश्ववद्य दार्शनिकों के विचारों के इस संकलनात्मक अन्थ के लिए मैं उन्हीं को धन्यवाद क्या दू १ पर सबसे ज़्यादा तो यह पुस्तक उन्हीं की है। उनके अतिरिक्त, 'सहायक-अन्थों की सूची' में जिन-जिन विद्वान् लेखकों के नाम हैं, उन सब का में ऋणी हूँ। इस सूची की दो-चार पुस्तकों का नाम पद-सकेतों में नहीं आ सका है, इसका कारण लिखते समय उनका मेरे पास सिर्फ नोट रूप में वर्त्तमान होना था।

इस पुस्तक के लिखने में मुक्ते दो महानुभावों से विशेष प्रोत्साहन मिला है, डा॰ मगलदेव शास्त्री, प्रिंसिपल संस्कृत कालेज, बनारस और पडित ग्रमरनाथ भा, वाइस-चान्सलर, प्रयाग विश्व-विद्यालय। शास्त्री जी की सादगी-भरी ऋजुता और सहृदयता किसे मुग्ध नहीं करती १ पडित भा के व्यक्तित्व के दो गुणों—उनकी ग्रसाधारण क्रियाशीलता ग्रौर ग्रपने विद्यार्थियों का उदय देखने तथा उसमें सहायक होने की ग्राकाक्षा ग्रौर तत्परता—को मैने सदैव विस्मय ग्रौर मूक प्रशसा की हिन्द से देखा है। किवराज जी के ग्राशीर्वाद को तो मैं उनके दर्शन का फल मानता हूँ। उन्होंने जितने ध्यान से सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़ा है, ग्रौर त्रुटियों की ग्रोर इगित किया है, वह उनके ग्रसीम वात्सल्य

का द्योतक है। इन लोगों के लिए उपयुक्त धन्यवाद भविष्य में साहित्य-सेवा करते रहने की प्रतिज्ञा ही है।

कविराज जी के श्रग्रेज़ी में लिखे प्राक्कथन का हिंदी श्रनुवाद पुस्तक के श्रत में दे दिया गया है।

इस इतिहास के प्रथम भाग की पाएडु-लिपि तैयार करने में मुक्ते श्रीरामरतन भटनागर 'इसरत' एम० ए० से विशेष सहायता मिली है जिसके लिये में उतका कृतज्ञ हूँ। श्रान्य कई मित्रों ने भी प्रूफ़ संशोधन श्रीर श्रानुक्रमणिका श्रादि बनाने में मदद की है। उन सब का मैं श्राणी हूँ।

प्रयाग विश्व-विद्यालय १५ ग्रागस्त, '४१

देवराज

### विषय-सूची

#### प्रथम भाग

भूमिका—दर्शनशास्त्र की आवश्यकता, दर्शनशास्त्र क्या है; दर्शन-शास्त्र और विभिन्न विज्ञान, दर्शनशास्त्र की शाखाए, भारतीय दर्शन-शास्त्र की विशेषताए, आशावाद या निराशावाद, ज्ञान की महिमा; मतभेद; साधना की एकता, सगीत-मयता। (१७-३५)

पहला अध्याय—ऋग्वेद—ऋग्वेद की ऋचाएं, ऋग्वेद क्यों पहें ऋग्वेद का समय, ऋग्वेद का परिचय; ऋग्वेद का वाह्य आकार; ऋग्वेद की विषय-वस्तु, ऋग्वेद के देवता; वरुण, सौर-मडल के देवता, ऊषा, इन्द्र, अगिन, एक-देववाद की ओर, नासदीय-सूक, पुरुष-सूक। (३६-५५)

दूसरा ऋध्याय—उपनिषदों की ऋोर—ग्रारभिक, ब्राह्मण-युगं; कर्म-सिद्धान्त, वर्णाश्रम-धर्म। (५६-६०)

श्रध्याय तीसरा—उपनिषद्—उपनिषदों का परिचय; उपनिषदों के लेखक या विचारक; उपनिषदों की प्रिसिद्ध; बृहदारण्यक, छादोग्य, ईश श्रीर केन; ऐतरेय; तैत्तिरीय; कौषीतकी, कठ, मुंडक श्रीर श्वेताश्वेतर; प्रश्न, मैत्री श्रीर माहूक्य; पराविद्या या ब्रह्मविद्या—उसके साधन, जिज्ञासु कौन है, सप्रपच श्रीर निष्प्रपच ब्रह्म, उपनिषद् श्रीर मायावाद, उपनिषदों का मनोविज्ञान, मानसिक दशाश्रों का वर्णन, उपनिषदों का व्यवहार-दर्शन; कर्ता की स्वतत्रता, कर्म श्रीर सन्यास, मोक्ष; उपनिषदों में रहस्यवाद, उपनिपदों में भारतीय दर्शनों का मूल, न्याय श्रीर वैशेषिक; साख्य का मूल; योग का मूल, मीमासा; शैवमत श्रीर उपनिषद्, गीता का मूल; श्रीरामानुज-दर्शन; शाकर वेदात। (६१-९९)

संप्रदाय; लेखक श्रीर साहित्य; सर्वास्तित्ववाद—वैभाषिक श्रीर सीत्रातिक श्रानुमान-प्रमाण; सामान्य लक्षण का निषेध, सत्यदार्थ का लक्षण, क्षूणिक वाद; क्षिणिकवाद की श्रालोचना; वैभाषिक सप्रदाय; सीत्रातिक स्प्र्यां योगाचार श्रथवा विज्ञानवाद, श्रात्मख्याति; श्रश्वघोष का भृततथत दर्शन; लकावतार सूत्र; श्रसग श्रीर वसुबन्धु, विज्ञानवाद का महत्व; विज्ञानवाद की श्रालोचना; माध्यमिक का शृत्यवाद; श्रसत्-ख्याति; श्रालोचना।

दूसरा अध्याय—न्याय-वैशेषिक—आरिभक; न्याय का साहित्य; वैशेषिक का साहित्य; न्याय-दर्शन का परिचय; वैशेषिक का परिचय; प्रत्यक्ष प्रमाण; अन्यथा-ख्याति; अनुमान प्रमाण; पञ्चावयव वाक्य अथवा न्याय; पाँच अवयव क्यो; हेत्वाभास; उपमान प्रमाण; शब्द प्रमाण, स्मृति; कारण की परिभाषा; कारण के भेद; प्रामाण्यवाद, प्रमा की परख; अवयव और अवयवी, सप्त पदार्थ, परमाणुवाद; पीलुपाक और पिठरपाक, यूनान का प्रभाव, न्याय का ईश्वरवाद; गुण पदार्थ; कर्म पदार्थ, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, न्याय-वैशेषिक का महत्व, उसकी आलोचना। (२१४-२४५)

तीसरा अध्याय—साख्य-योग—ग्रारिभक; साख्य का साहित्य; योगदर्शन श्रौर उसका साहित्य; कुछ कारिकाए; योग-दर्शन का परिचय; सत्कार्यवाद, प्रकृति; पुरुष; पुरुष श्रौर प्रकृति; कैवल्य; पुनर्जन्म; साख्य श्रौर ईश्वर; साख्य का महत्त्व; साख्य की श्रालोचना; सत्कार्यवाद की श्रालोचना। (२४६-२८५)

चौथा श्रध्याय—पूर्व मीमांसा—श्रारभिक; मीमासा-साहित्य; प्रमाण-विचार; शब्द प्रमाण; स्वतःप्रामाण्य; श्रर्थापत्ति श्रभाव या श्रनुपलिध; पदार्थ-विभाग; श्रात्मा; ईश्वर; व्यवहार-दर्शन; कर्म-विभाग; मोक्ष; श्रन्वितामिधान श्रौर श्रमिहितान्वय; मिथ्याज्ञान या भ्रम की व्याख्या; श्रख्याति; श्रालोचना; विपरीतख्याति। (२८५-३१३)

# प्रथम भाग

# भूमिका

इस म्रार्थिक संकट भ्रौर प्रतिहंद्विता के युग में दर्शन जैसे गंभीर विषय पर पुस्तक लिखने वाले से कोई भी व्यावहारिक दर्शनशास्त्र बुद्धि का मनुष्य यकायक पूछ सकता है, 'इस की की आवश्यकता श्रावश्यकता ही क्या थी ?' वास्तव में इस प्रश्न का कोई सतोष-जनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर तो बहुत हैं, पर उन का मूल्य प्रश्न-कर्ता के अध्ययन और बौद्धिक योग्यता पर निर्भर है। जिस का यह इड़ विश्वास है कि मनुष्य केवल पशुश्रों में एक पशु है श्रौर उस की श्रावश्य-कताएं भोजन-वस्त्र तथा प्रजनन-कार्य (सतानोत्पत्ति) तक ही सीमित हैं, उस के लिए उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। परतु जो मनुष्य को केवल पशु नहीं समसते, जिन्हें मानव-बुद्धि श्रीर मानव-हृदय पर गर्व है, जो यह मानते हैं कि मनुष्य सिर्फ़ रोटी खाकर जीवित नहीं रहता, मनुष्य सोचने-वाला या विचारशील प्राणी है, उन के लिए इस प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन नहीं है। वास्तव में वे ऐसा प्रश्न ही नहीं करेंगे। मनुष्य श्रीर पशु में सब से बड़ा भेद यह है कि मनुष्य जो कुछ करता है, उस पर विचार करता है, जब कि पशु को इस प्रकार की जिज्ञासा कभी पीड़ित नहीं करती। मनुष्य रोता है श्रीर रोने पर कविता बिखता है, हँसता श्रीर हँसने के कारगों पर विचार करता है, परनी के होठों को चूमता है श्रोर फिर सवाल करता है, 'यह मोह तो नहीं है ?' पशु श्रीर मनुष्य दोनों को दुःख उठाना पहते हैं, दोनों की 'मृत्यु' होती है, परंतु 'दुःख' श्रीर 'मृत्यु' पर विचार करना मनुष्य का ही काम है। यह सममना भूल होगी कि दार्शनिक विचारकों को 'दु:ख' श्रौर 'मृत्यु' से कोई विशेष प्रेम होता है। वास्तव में दार्शनिक 'मृत्यु' श्रोर ' दु:ख' पर इस लिए विचार करते हैं कि वे जीवन के श्रग हैं।

संसार की सारी विद्याएं मनुष्य की जीवन में श्रिभिरुचि की द्योतक हैं, दर्शन-शास्त्र का ता मुख्य विषय ही जीवन है। किव श्रीर उपन्यासकार की भॉति दार्शनिक भी जीवन को समस्याश्रों पर प्रकाश डाजना चाहता है। यही नहीं, जीवन की समस्याश्रों पर जितनी तत्परता से दार्शनिक विचार करता है उतना कोई नहीं करता।

यहा प्रश्न यह उठता है कि यदि दार्शनिक, कवि श्रीर उपन्यासकार सभी जीवन पर विचार करते हैं तो फिर कविता, दर्शनशास्त्र उपन्यास श्रीर दर्शन में क्या भेद है ? 'दर्शन-क्या है ? शास्त्र'को 'साहित्य' से जुदा करने वाली क्या चीज़ है ? उत्तर यह है कि दर्शनशास्त्र की शैली साहित्य से भिन्न है—यह मुख्य भेद है। प्रायः कवि श्रौर उपन्यासकार जीवन पर विचार करने में किसी नियम का पालन नहीं करते । दार्शनिक चिंतन नियमानुसार होता है । श्रद यदि कोई श्राप से पूछे कि दर्शनशास्त्र क्या है, तो श्राप कह सकते हैं कि जीवन पर नियमानुसार, किसी विशेष पद्धति से विचार करना 'दर्शन' है। जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही दर्शनशास्त्र का काम है। बेकिन जब हम जीवन पर नियम-पूर्वंक विचार करना शुरू करते हैं तब हमें मालूम होता है कि जीवन को समक्तने के जिए सिर्फ्न जीवन का श्रध्ययन ही काफ़ी नहीं है। जिस जीवन को हम समस्तना चाहते हैं वह मनुष्य का या स्वयं श्रपना जीवन है। परंतु वह जीवन संसार की दूमरी वस्तुश्रों से संबद्ध है। इम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और आकाश के नीचे, हम हवा में सींस जेते हैं श्रीर जल तथा श्रन्न से निर्वाह करते हैं । हमारे जीवन श्रीर पशुर्कों के जीवन में बहुत बातों में समता है, बहुत में विषमता | जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सौर-मडल का एक भाग है, वह सौर-मडल भी करोडों तारों, प्रहों श्रीर उपप्रहों में एक विशेष स्थान रखता है। श्राश्चर्य की वात तो यह है कि मनुष्य जैसा छोटा प्राग्री पृथ्वी से हज़ारों गुने सूर्य श्रौर सूर्य से जाखों गुने विशाज नचत्रों की गति, ताप श्रौर परिमाग पर विचार करता है। इस विराट ब्रह्मांड में, इस देखने में छोटे, तुच्छ मनुष्य का क्या स्थान है, यह निर्णय करना दर्शन-शास्त्र की प्रमुख समस्या है। विश्व ब्रह्माड के रगमच पर यह रोने, हॅसने, सोचने श्रीर विचारने वाला मनुष्य नामक प्राणी जो पार्ट खेल रहा है उस का, विश्व-ब्रह्मांड के ही दिव्द कांगा से, क्या महत्व है, यही दार्शनिक जिज्ञासा का विषय है। ससार के प्राणी पैदा होते हैं श्रौर मर जाते हैं। परंतु मरने से पहले मनुष्य तरह-तरह के काम करता है। वह भविष्य की चिंता करता है श्रीर श्रपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करता है, धन-संग्रह करने में वह कभी-कभी बेईमानी श्रीर फिर पश्चात्ताप भी करता है, वह नरक से डरता है श्रौर स्वर्ग की कामना रखता है, वह कविता जिखता है, कहानी पढ़ता है, स्पीचें देता है, पार्टी-बंदी करता है, श्रपनी स्वतत्रता श्रौर श्रधिकारों के लिए लडता है, वह मदिर, मस्जिद श्रीर गिर्जे मे जाता है तथा श्रपना पर-लोक सुधारने का प्रयश्न करता है । मनुष्य की इन सब क्रियाओं का क्या श्रर्थ है, श्रीर उन का क्या मृत्य है ? मर कर मनुष्य का श्रीर जीवन में उस ने जो प्रयत्न किए हैं उन का क्या होता है ? हम जो घड्छे प्रयत्न कर रहे हैं, यश प्राप्त करने में लगे हैं, इस का क्या महत्त्व है ? क्या इस जीवन के साथ ही हमारे श्ररमान हमारी श्राशाए श्रौर श्रक।ङ्बाएं, हमारी श्रन्छे वनने की इन्छा, हमारी दूसरों का भला करने की साध — ज्या यह सब मरने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं ? क्या हम सचमुच मर जाते हैं, हमारा कुछ भी शेप नहीं रहता ? संसार के विचारकों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं। उन उत्तरों पर विचार करने का श्रौर नया उत्तर सोचने का भी, श्रापको श्रधिकार है। दर्शनशास्त्र ऐसे ही विचार-सेत्र में श्राप का श्राह्वान करता है।

इम में से बहुतों ने सुन रक्खा है कि दर्शनशास्त्र में 'दुनिया कैसे यनी ? दुनिया को किस ने बनाया श्रीर क्यों ? ईश्वर है या नहीं ? क्या विना ईश्वर के दुनिया बन सकती है ? जगत परमाग्रुश्रों का वना है या किसी श्रीर चीज़ का ? तत्व पदार्थ कितने हैं ?' इत्यादि प्रश्नों पर बहस की जाती है। यह ठीक है कि दर्शनशास्त्र इन प्रश्नों पर विचार करता है। परंतु वह इन प्रश्नों के विषय में इस लिए सोचता है कि यह प्रश्न 'जीवन क्या है ?' इस बद्दे प्रश्न से सबध रखते हैं । जब श्राप रेल-द्वारा कहीं जाना चाहते हैं तो श्राप को स्टेशन तक समय पर जाना, टिकट ख़रीदना श्रादि अनेक काम करने पहते हैं । यह काम श्राप के उद्देश्य में सहायक हैं, स्वयं उद्दिष्ट नहीं। इसी प्रकार जीवन को समसने के लिए दर्शन-शास्त्र को इधर-उधर के अनेक कामों में फँपना पड़ता है। मनुष्य का श्रसली उद्देश्य जीवन को समक्त कर उसे ठीक दिशा में चलाना है। इसी के लिए, जीवन के कल्याण-साधन के लिए ही, उसे ईश्वर तथा अन्य देवी-देवता-श्रों की श्रावश्यकता पड़ती है । इस प्रकार यदि श्राप वस्तुतः दर्शनशास्त्र में रुचि उरवल करना चाहते हैं तो श्राप को चाहिए कि श्राप उन समस्या-श्रों का जो कि देखने में जीवन से उदासीन प्रतीत होती हैं, जीवन से सबध जोड़ लों। श्राप जो किसी सबधी के मर जाने पर रोते हैं उस का पुनर्जन्म की समस्या से कुछ सबंध है, श्राप जो श्रपने मित्रों को प्यार करते हैं उस का जीवन के ऋतिम लाक्य से कुछ सपक हो सकता है, जीवन में श्राप को निराशा श्रीर श्रमफजता होती है जिस से कि कर्स-सिद्धात श्रीर ईश्वर की सत्ता पर प्रभाव पद्ता है, श्वाप का प्रकृति-प्रेम श्राप में श्रीर प्रकृति में किसी गृढ़ संबंध का द्योतक है। इस तरह जीवन पर दृष्टि रख कर विचार करने से श्राप को दर्शनशास्त्र कभी रूखा नहीं लगेगा।

दर्शनशास्त्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं हैं, वह ख़ास तौर से न पापियों के लिए है न पुरायारमाओं के लिए। और चीज़ों की तरह पाप-पुराय, धर्म और अधर्म पर (निष्पन्न हो कर) विचार करना भी दर्शन-शास्त्र का ही काम है। दर्शनशास्त्र सिर्फ उन के लिए है जो जीवन को समभाना चाहते हैं। परतु प्राय जो जीवन पर विचार करना चाहते हैं वे साधारण खोगों से कुछ कँची कोटि के मनुष्य होते हैं; उन में उच्च जीवन की कामना भी होती है। कठिन से कठिन श्रीर कॅंचे से कॅंचे विषयों पर दर्शनशास्त्र में विचार होता है, इस लिए दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी की तुच्छ वस्तुश्रों श्रीर प्रश्नों में रुचि होनी कठिन है।

मौतिक जगत जीवन की रंगभूमि है। मौतिक शरीर श्रीर श्रात्मा कही जाने वाली वस्तु में गंभीर संबंध मालूम होता है। विभिन्न विद्यान शारीरिक दशायों श्रीर मानसिक दशाश्रों में भी वनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को ठीक ठीक समक्षेत्र के लिए भौतिक तत्वों तथा शरीर की बनाबर का अध्ययन भी आवश्यक है। आजकल का कोई भी दार्शनिक भौतिक विज्ञान श्रीर शरीर-विज्ञान के मृख मिद्धांनों की उपेचा नहीं कर सकता। प्राचीन कान में यह शास्त्र इतने उन्नत न थे, इस निष् प्राचीन दार्शनिक भौतिक और प्राणिजगत के विपय में या तो युक्तिर्ग्ण कल्पना से काम जेते थे. या उन के प्रति उदासीन रहते थे। परंतु श्राजकत के दार्शनिक का काम इतना मग्ल नहीं है। जीवन के विषय में जहां से भी कुत्र प्रकाश मिल जाय उसे वहां से ले लेना चाहिए। समाजगास, राजनीति, श्रर्थशास्त्र, इतिहास, श्रादि मो मानव-जीवन का श्रध्ययन करते हैं। इन विषयों का दर्शन से बनिष्ठ सबध है। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी टार्शनिक के लिए बड़े काम की चीज है। यदि इस मानव-जीवन को ठीक-ठीक समसना चाहते हैं तो हमें हस का विभिन्न परिस्थितियों में श्रध्ययन करना पढ़ेगा । मानव-जीवन को सामाजिक श्रीर भीतिक दो प्रकार के वातावरण में रहना पडता है; उसे राजनीतिक, ऐति-हासिक श्रीर श्रार्थिक परिस्थितियों से गुज़रना पहता है। मनोविज्ञान के नियम स्यक्ति श्रोर समाज के ब्यवहारी पर शासन करते हैं। इस प्रकार दार्गनिक को थोडा-बहुत सभी विद्याच्यों का ज्ञान ग्रावश्यक है। प्रश्न यह है कि इतने 'शास्त्रों' के रहते हुए 'दर्श नशास्त्र' की श्रलग क्या श्रावश्यकता है ? इन विज्ञानों छौर शास्त्रों से श्रवाग दर्शनशास्त्र के श्रध्ययन का विषय भी क्या हो सकता है ?

मान लीजिए कि श्राप के सामने एक मेज़ रक्ली हुई है। श्राप श्रपने कमरे के चार स्थानों से खढे हो कर मेज़ को देखिए, आप को मालूम होगा कि उन चारों स्थानों से मेज़ की शक्व एक-सी दिखलाई नहीं देती। श्राप की जगह श्रमर केमरा' ले ले तो मेज़ के चार भिन्न फोट्ट तैयार हो जायंगे। जिस जगह खडे हो कर धाप मेज़ को देखते हैं वह श्राप का 'दिष्टिकोगा' कहा जाता है। एक ही वस्तु विभिन्न दिष्टिकोगीं सं विभिन्न प्रकार की दिखलाई देती है। विभिन्न विज्ञान या शास्त्र जगत का विशेष दृष्टिकोगों से श्रध्ययन करते हैं। इस तथ्य को यों भी प्रकट दिया जाता है कि प्रत्येक शास्त्र विश्व की घटनाओं में से कुछ को श्रपने श्रध्ययन के लिए चुन लेता है। राजनीति ना विद्यार्थी शासन-सस्यार्घो श्रौर उन के पारस्परिक सबधों का श्रध्ययन करता है, उत्तरी ध्रुव पर हवा का नापकम स्या है इस से उसे कोई मतलब नहीं। परतु सूगोल के विद्यार्थी के जिए दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार खगोजशास्त्र का छात्र तारों के निरोत्त्या में मझ रहता है जब कि शरीर-विज्ञान का विद्यार्थी या डाक्टर तारों से कोई सरोकार नहीं रखता। श्रर्थशास्त्र के श्रध्येताश्रों को मनोविज्ञान से विशेष मतजब नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न शास्त्रों के विद्यार्थियों ने जगत को खड-खड कर डाला है। सब श्रवने-श्रवने विषय के श्रध्ययन में लगे हैं, सब जगत को एक विशेष पहलू सं देखते हैं, समुचे जगत पर कोई दृष्टि नहीं ढालता । परतु संपूर्ण विश्व पर दिष्टिपात करना उसे समझने के जिए नितात आवश्यक है। आप किसी युवती के सौंदर्य का माप (तोल ) उस के शरीर के श्रवयवॉ को श्रतग-श्रतग करके देखने से नहीं कर सकते । सिर्फ नाक, सिर्फ़ नेत्र, सिर्फ़ मुख, सिर्फ़ हाथों श्रादि में कुछ सौंदर्य हो सकता है, लेकिन शरीर का पूरा सींदर्य इन सब के एकत्र होने पर ही प्रकट होता है। इस लिए जब कि विश्व का एकागी अध्ययन करने वाले भौतिक श्रौर सामाजिक शास्त्र श्रावश्यक हैं, सपूर्ण विश्व पर एक साथ विचार करने के लिए भी एक शास्त्र की ज़रूरत है। ऐसा शास्त्र दर्शनशास्त्र है। दर्शनशास्त्र समस्त ब्रह्मांड पर एक साथ विचार करता है, इस लिए कि बिना संपूर्ण ब्रह्मांड का देखे जीवन का स्वरूप समफ में नहीं श्रासकता, ठीक उसी प्रकार जैये कि बिना पूरा मुख देखें 'नाक कितनी सुंदर है' इस का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसी लिए दर्शन-शास्त्र में जगत की उत्पत्ति, जगत का उपादान कारण श्रादि पर विचार किया जाता है। विभिन्न शास्त्रों या साइन्सों तथा उन के विषय-वस्तु मे क्या संबंध है, तर्क शास्त्र श्रीर तारा-शास्त्र (भूगोल-विद्या), मानस-शास्त्र श्रीर भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों में किस प्रकार सामजस्य स्थापित किया जा सकता है, यह बताना दर्शनशास्त्र का काम है। कहीं-कहीं विभिन्न शास्त्रों के सिद्धांतों में विरोध हो जाता है जिस पर दर्शनशास्त्र को विचार करना पहता है। ब्यवहार-दर्शन या श्राचार-शास्त्र का यह मौलिक सिद्धात है कि 'मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, वह स्वतत्र है', विना इम को माने दंढ घौर पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूं तो मेरे कहे जाने वाले कर्मी का उत्तरदायिश्व सुम पर नहीं हो सकता श्रीर मुक्ते वापों की सज़ा नहीं मिबनी चाहिए। परंतु भौतिक शास्त्र श्रीर मनोविज्ञान बतजाते हैं कि विश्व की सब घट-नाए श्रटल नियमों के श्रनुसार होती हैं, कोई चीज़ स्वतत्र नहीं है, हमारे कर्म भी विश्व के नियमों का पालन करते हैं। छाप के मन में एक बुरा विचार उठता है, वह किसी नियम के श्रनुसार, श्राप उसे उठने से रोक ही नहीं सकते थे, ठीक जैसे कि छाप हवा को नही रोक सकते । इसी प्रकार श्राप की इच्छाए मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती हैं। श्राप के कर्म भाप की इच्छाश्रों पर निर्भर नहीं हैं श्रीर इस तरह श्राप कर्म करने में स्ततत्र नहीं है। इन शास्त्रों के विरोध पर विचार कर के उन में सामंजस्य स्थापित करना दाशंनिक का काम है। 'एक सध्य दूसरे सस्य का विरोधी नहीं हो सकता' यह दर्शनशास्त्र का मूल विश्वास है। यदि दो सिद्धांत एक-

दूसरे को काटते हैं तो दोनों एक साथ सन्य नहीं हो सकते । सन्य एक है, भौर वह सपूर्ण विश्व में न्याप्त है । दर्शनशास्त्र उसी सन्य की खोज में है ।

हम कह सकते हैं कि दर्शनशास्त्र समस्त विश्व को सममाने की चेष्टा है। दार्शनिक विश्व के किसी पहलू की उपेचा नहीं कर सकता। जानने की इन्हा मनुष्य का स्वभाव है, समस्त विश्व के बारे में कुछ सिद्धात स्थिर करने की आकाङ्चा भी स्वाभाविक है। 'विश्व-ब्रह्माड में मनुष्य का क्या स्थान है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मत स्थिर करने की चेष्टा करता है। जो ज्ञान-पूर्वक जीवन की कियाओं में भाग जेना चाहते हैं, जो भेद-बकरियों की तरह नेतृत्व के लिए दूसरों का मुख नहीं देखना चाहते, वे इस प्रकार का मत बनाने की विशेष चेष्टा करते हैं। परतु मनुष्य के भविष्य श्रीर सृष्टि-सचालन के विषय में कोई न कोई मत हर मनुष्य का होता है, इस प्रकार हर मनुष्य दार्शनिक है। प्राग्रवायु की तरह दर्शन-शास्त्र हमारे शरीर के तत्वों में ज्यास है | ऐसी दशा में प्रश्न केवल श्रद्छे छौर बुरे दार्शनिक बनने का रह जाता है । दश्न-शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य द्सरे विद्वानों के विवारों से परिचित होता है तथा स्वय वैज्ञानिक ढग से विचार करना सीखता है। मनुष्य की विचार-शक्ति और समसने की योग्यता वदाने के लिए दशंनशास्त्र से बद कर सार्वभौम श्रौर ज्यापक कोई विषय नहीं है। दर्शनशास्त्र सब विषयों और विद्याओं को छूता है, दर्शन का विद्यार्थी किसी भी दूसरे शास्त्र को सुगमता से समक सकता है। जो श्रीरों के लिए कठिन है वह दार्शनिक के लिए खेल है। श्रन्य विषयों के पढ़ने से दार्शनिक श्रध्ययन में सहायता तो मिलती ही है। दर्शन के श्रध्ययन के लिए सब से ज़्यादा सतर्क निरीच्चग्र-शक्ति या जीवन को देखने की चमता की जरूरत है।

श्रध्ययन की सुगमता के लिए श्राधिनक काल के विद्वानों ने दर्शन-दर्शनगास की शास्त्र को शासाश्रों में विभक्त कर दिया है। प्रचीन शासाए काल में ऐसी शासाए न थीं। तथापि प्रस्वेक दार्श- निक किसी क्रम से भ्रपने सिद्धातों का प्रतिपादन करता था। दर्शनशास्त्र की समस्याए बहुत श्रीर विविध हैं, इसी लिए उन के वर्गीकरण की श्राव-श्यकता पड़ती है श्रीर उन का श्रध्ययन श्रलग-श्रलग किया जाता है। नोचे हम दर्शन की सुख्य शाखाश्रों के नाम देते हैं।

१ — प्रमाण-शास्त्र तथा प्रमाशास्त्र — अप्रेज़ी में हमें इसे 'एपिस्टां-मालांजी' कहते हैं। यारुप के लिए यह नई चोज़ है, परंतु भारत के टार्शनिक इस का महस्त्र प्राचीन कील से जानते थे। तत्वज्ञान समन्न भी है या नहीं ? यदि हां, तो उस की उपलब्धि किन उपायों से ही हो सकती है ? ज्ञान का स्वरूप क्या है ? ज्ञान के साधन कितन प्रकार के हैं ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना इस शास्त्र का काम है।

र — तस्तदर्शन ( 'श्रांटालोजां' ) — यह शास्तां विश्व-तस्त्र का श्रध्य-यन करती है। जगत के मूलतस्त्र कौन श्रीर कितने हैं ? क्या ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति इन तीन तस्त्रों का मानना चाहिए श्रथवा इन में सं किसी एक को ? चार्वाक के मत में प्रकृति हो एक तस्त्र है जो स्वयं पंच-मूर्तों का समूह है। जैनी जीव श्रीर जह दो तस्त्र मानते हैं। वेदांत का कथन है कि तस्त्व-पदार्थ सिर्फ़ एक ब्रह्म या श्रास्मा है। कुछ लोग तस्त्र को परमाणुमय मानते हैं, कुछ के मत मे शून्य ही तस्त्र है। कुछ बौद्ध विचा-रंक विज्ञानों ( मन की दशाश्रों जैसे रूप, रस श्रादि का श्रनुभव सुख, दु:ख श्रादि ) को ही चरम तस्त्र मानते हैं।

् ३—व्यवहार-शास्त्र ('एथिनस') — इस में कर्तव्याकर्तव्य पर विचार हाता है। मनुष्य को श्रव्हें कर्म क्यों करने चाहिए है हम दूसरों का घोखा देकर क्यों न रहे है सचाई से प्रेम क्यों कर हिंसा से क्यों बचे है दूसरों का दिल क्यों न दुखाए है क्या बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है है यदि हो तो वह फल क्म स्वयं दे लेत हैं या काई ईश्वर उन का फल देता है है क्या पुनर्जन्म भानना चाहिए है मानव-जीवन का लच्च क्या है है यहि हम मानव-जीवन का काई लक्ष्य न मानें तो क्या कोई हर्ज है है कर्म श्रीर मान गंभीरता को समम सकता हैं, श्रीर न उस के उत्तर की योग्यता के विषय में ही ठीक मत निर्धारित कर सकता हैं।

यों तो दार्शनिक प्रक्रिया सार्वदेशिक या सार्वभोम है, सब देशों के मारतीय वर्शनशास्त्र दार्शनिकों ने समान समस्याओं पर विचार किया की विशेषताए हैं, तथापि प्रस्थेक देश के दर्शन में कुछ अपनी विशेषता पाई जाती है। यूनान की अपेचा भारतीय दर्शन अधिक धाध्या-रिमक और अधिक व्यावहारिक है। यूनानी दार्शनिकों की समजस और सीमित पदार्थों से अधिक प्रेम था, भारतीयों की शुरू से ही सीमाहीन या विराद में अधिक अभिक्षि रही है। यूनान के विचारक श्रेणी-विभाजन और वर्गिकरण में बहुत सिद्धहम्त हो गए, श्रेरस्तू ने 'ज्ञान' की मी विज्ञानों वा शासाओं में बाँग दिया: भारतीय दार्शनिकों की देष्ट अभेद और समन्यय की ओर अधिक रही। यूनान दर्शन में, सुकरात और श्रेफकातून को छोर कर, जह और चेतन के बीच गहरी खाई। नहीं खोदी गई, भारत में शरीर और श्रास्त के देत पर कुछ ज्यादा जोर दिया गया है।

भारतीय दर्शन को आशावादी कहना चाहिए या निराशावादी १ प्रायः श्राशावाद या भारत के सभी दर्शन संसार की दुःखमय मानते निराशावाद १ हैं, दर्शनों का उपक्रम ( आरंभ ) इसी प्रकार होता है। दुःख से दूंटना ही भारतीय दर्शनों का उद्देश्य है। इस विषय में प्रायः सभी विचारकों का एक मत है। यह 'दु खवाद' भारतीय दर्शन की प्रमुखं चिशेषता बतलाई जाती है। तो क्या सचमुच ही भारतीय विचारक दुःख-वादी थे १ मेरा विचार तो ऐसा नहीं हैं। भारतीय दर्शन को दुःखवाद उन के चरित्र की दो विशेषताओं का फल हैं। एक तो भारत के निवासी सहदय श्रीर कोमल वृत्ति वाले हैं। कोमलता, मधुरता श्रीर सोंदर्य-श्रियता भारतीय कान्य के विशेष गुर्श हैं। भारतीय दर्शन का हदय भी कवि-हदय है, चह दुःख को देख कर शीध प्रभावित हो जाता है। भारत के दार्शनिक केस्सामय श्रीष थे जो दिमाशी कसरत के लिए नहीं बल्क लोक-कल्यास

के जिए दार्शनिक चिंतन करते थे। भारतीयों की दूमरी विशेपता श्रनंतता की चाह है, वे मीमार्था श्रोर बधनों से घबराते हें, श्रमीम वायुमंडत में उद्ना ही उन्हें पसद है। भारतवर्ष का कहानियों की अन्मभूमि बताया जाता है, यह यहां के बागों के कल्पनाशील 'श्रथवा' भावजगत में विच-रण करने वाले, हाने का प्रमाण है। मुमिकिन है कि कुछ आलोचकों को यह अत्यक्ति जान पदे, समत्र है कि वर्तमान दासता हमारे स्वातःय प्रेम को उत्तरा मिद्ध करती हो । परतु जिम स्वातस्य को भारतीयाँ ने सदैव चाहा है वह श्राध्यास्मिक स्वतन्नता है। भारत में स्वतन्न विचारों के जिए शारीरिक दंड बहुत कम दिया गया है। सुक्ररात, ईसा, गेलिलिस्रो जैमी कहानियां भारतीय इतिहास में पायः नहीं हैं । मुसलमानों के राजत्व-काल में भी भारतीयों ने खपनी धार्मिक श्रीर मानसिक स्वतन्नता को श्राचुराया रक्ला । जिन मुसलमान बादशाहीं ने उसे दबाया, उन का नाश कर दिया गया । मुस्तिम-राज्य के सारे इतिहास में इम भारतीयों को स्वतन्नता के लिए लड़ते श्रीर प्रयरन करते पाते हैं। राग्या पताप, श्रमरसिंह, गुरुगोविंद सिंह भीर शिवाजी जैसे वीरों में यह प्रयत्न श्रधिक मूर्त श्रीर स्पष्ट हा उठते थे। श्रकवर के हिंदू सरदार मुगल राज्य को स्वीकार करके भी कम मानी नहीं थे। धाज भी भारतीय युवक स्वतन्नता के प्रति उदासीन नहीं है। परतु जैसा कि हम ने ऊपर कहा, श्राधिक श्रीर राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं ज्यादा भारतीयों को श्राध्याध्मिक स्वतन्नता से प्रेम रहा है।

सीमित ऐशवर्य भारत के श्वसीम के प्रति पचपात को सतुष्ट नहीं कर सका। 'जो भूमा है, जो श्रनत है वही सुख है, श्रन्प में, ससीम में सुख नहीं हैं' यह उपनिषद् के श्वष्टि का श्रमर उद्गार है। इस को समसे बिना भारतीय दर्शन का 'दु खवार' समक्त में नहीं श्रा सकता। भारतीय दर्शन को निराशावादी तो किसी प्रकार कह ही नहीं सकते। मोच की धारणा भारतीय दर्शन की मौतिक धारणा है। हमारे श्रपने व्यक्तिस्व में ही मोच-स्वरूप श्रास्मा की ज्योति छिपी है, जिसे श्रमिन्यक करना हो परम पुरुषार्थ है। 'कीन जीवित रह सकता, कीन साँम जो सकता यदि यह श्राकाश श्रानंद (स्वरूप) न होता है' 'श्रानंद से ही भूनवर्ग उत्पन्न होते हैं, श्रानंद से ही जीवित रहते हैं श्रीर श्रानंद में ही प्रविष्ट श्रीर लय होते हैं।' भारतीय तर्कशास्त्र में श्रवेद्धे दर्शन का एक यह भी जच्चा है कि उसे मानकर मोच संभव हो सके। दार्शनिक प्रक्रिया निरुद्दश्य नहीं है, मोच, दुःखाभाव, या श्रानंद की प्राप्ति उस का एकमात्र जच्य है। मोच-दशा की वास्तविकता में भारतीय दर्शन का हद विश्वास है। भारतीय दर्शन का दु ख-वाद उम वियोगिनी के श्रांतुश्रों की तरह है जिसे श्रयने प्रियतम के श्राने का दद विश्वास है, परंतु जो वियोग की श्रवधि। निश्चित रूप से नहीं जानती। यही नहीं भारत की दार्शनिक वियोगिनी यह भी जानती है कि वह श्रपने प्रयश्नों से धीरे-धीरे वियोग की घिदयों को कम कर सकती है।

अज्ञान ही सारे दुःखों की जह है, यह भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार से बतलाया गया है। 'ऋतेज्ञानाञ्च मुक्तिः' (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती) यह हमारे दर्शन का घटल वाक्य है। रामानुज की भक्ति भगवान् का ज्ञान-विशेष ही हैं। याज भी भारत की दुरवस्था का कारण यहां को जनता का अज्ञान है। इम अभी तक दोस्त और दुश्मन को ठीक-ठोक नहीं पहचानते। दुःख के बंधन के कारण का ठीक-ठोक ज्ञान किए बिना हम उस से मुक्ति नहीं पा सकते। अज्ञान को हटाना ही दर्शनशास्त्र का उद्देश्य है. इस प्रकार दर्शनशास्त्र मोत्त का अन्यतम साधन है।

परंतु तत्वज्ञान क्या है, इस विषय में तीव्र मतभेद है। किसी भी

पतभेद

दार्शनिक समस्या पर संसार के दर्शनिकों का एक
मत प्राप्त करना कठिन है। विचार-विभिन्नता ही

दार्शनिक संप्रदायों की जननी है। दर्शनशास्त्र एक है, दार्शनिक उद्देश्य

प्रौर प्रक्रिया एक है, परंतु 'दर्शन' बहुत हैं। भारतवर्ष ने कम से कम बारह

प्रसिद्ध दार्शनिक संपदायों को जन्म दिया है जिन के विषय में हम इस पुस्तक में पढ़ेगे । यह मतभेद भारतीय मस्तिष्कं की उर्वरता का परिचायकं हैं। बिना सतभेद, श्रालंगचना श्रीर प्रस्थालंगचना के ज्ञान की कियी शाखा की उन्नति नहीं हो सकती। अधविश्वाम अथवा चिना विचार किए दूसरे की बांत मान लेने का स्वभाव संच प्रकार की उल्लित का घातक हैं। किसी जॉति या राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उंप का प्रत्येक संदस्य सतर्के रहे, श्रंपने मस्तिष्कं श्रौर बुद्धि को जागरूकं रक्खे। जैंबे' भारते में यह जागरूकता और सतर्कता विद्यमान थीं, तब ही भीनत का रवर्णे-युंगे था। मारत के पैतंन का एक वर्षा कारण यह भी हुआ कि क्वंछ काल बाद यहां के लोग स्वतन्त विचार करना भूल कर 'विश्वासी' बन गए। विश्वास बुरी चीज़ नहीं हैं, पर केवल विश्वास स्नाध्यारिमक उन्नति में बाधक है। विचार या मनन करने का काम हमारे जिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह समव नहीं है कि विंचार कोई दूसरा करे श्रीर दार्शनिक हम बन जायँ। 'में ब्रह्म हूं' कहने मात्र' से कीई वेदाती नहीं बन सकता, महावानयों का अर्थ हृदयगम करने के लिए लाबी तैयारी की ज़रूरत है। खेद की बात है कि आज भारतवर्ष में ऐसे अकर्मण्य वेदांती बहुत हैं। भगवव्गीता में कहा है.—'उद्धरेदारमनात्मानम्', श्रर्थात् श्राप श्रपना उद्धार करे, परतु कुछ भोले लोगों का विचार है कि ऋषियों की शिचा में विश्वास कर जेना ही श्रारम-कल्याग के लिए यथेष्ट है। यदि श्राप नीवित रहना चाहते हैं तो विचार-पूर्वक जीवित रहिए, विचार-शीर्तता ही जीवन है। आप के सप्रदाय के कोई श्राचार्य बहुत बढ़े विद्वान थे, इस से यह सिद्ध नहीं होता कि श्राप भी विचार कर सकने योग्य हैं, इस से यह भी सिद्ध नहीं होता कि श्राप श्रपने श्राचार्य को ठीक-ठीक समस भी सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी श्राचार्य को बुद्धिहीन श्रनुयायी की श्रपेशा बुंद्धिमान प्रतिपंची ज़्यादा प्रिय होगी।

फिर ऋषियों से विश्वास करने से काम भी तो मेंहीं चेंल सिकंता। ऋषियों में सतमेद है और आप को किसी न किसी ऋषि में अविश्वास करना ही पहेला। श्राप सांख्य श्रीर चेदांत दोनों के एक साथ श्रेनुयायी नहीं जन सकते, ज श्राप नैयायिक श्रीर श्रद्देतवादी ही एक सार्थ हो सकते हैं । सब आचार्यों का सम्मान करना चाहिए, सब कींचे दर्जे के विचा-रक थे, परतु इस का अर्थ किसी के भी सिद्धांतों की श्रासरशा मान सेना नहीं है। आप को संत्य का मक्त बेनना चाहिए न कि किसी भ्रष्टिप विशेष का । सत्य का ठेका किसी ने नहीं ले लिया है; यह आवश्यक नहीं है कि शंकराचार्य ही ठीक हो स्रोर रामांचुज गुलत हो । संप्रदायवादी सायाः अपने आचार्य का अवर-अवर मानने को तैयार रहते हैं और हिसरे आचीर्यों की प्रत्येक बात राजत सममते हैं। यह इठधर्मी श्रीर में खेता हैं। इमारा कर्तव्य यह है कि हम सब मतों का चादर-पूर्वक अध्ययन हरें, और सब से जो संगत प्रतीत हों वह सिद्धांत जो जें। ठीक सी यही है कि हम विश्व भर के बिद्धानों का ब्रादर करें परतु कम से कमें श्रपने देश के विची-रकों का अध्ययन करतें समय उंदारता और सहानुभूति से काम लैना चाहिए।

सचमुच ही वह देश श्रमागा वहा जाथगा जिस में विचार-वैचित्र्य वहीं है। यदि भारतवर्ष ने श्रपने जंबे इतिहास में सिर्फ़ एक ही दार्शनिक संप्रदाय को जन्म दिया होता तो वह विचार शीजों की देश नहीं कहीं जाता। जहां प्रस्थेक व्यक्ति स्वतंत्र विचार करता है वहां संघर्ष श्रनिवार्थ है। स्वतंत्रचेता विचारक तोते की तरह दूसरों की श्रुक्तियों की श्रोवृत्ति करेकें संतुष्ट नहीं रह सकते। विचारों की विभिन्नता किसी जाति के जीवित होने का चिह्न है। परंतु इस का श्रथं व्यावहारिक पूटनहीं है। व्यावहारिक वातों में एकमत होना कठिन नहीं हैं। संसार के सारे धर्म प्रायः एक सी नैतिक शिचा देते हैं। चोरो श्रीर व्यभिचार का सब मती ने बुरा कहीं है श्रीर सस्य बोजने की प्रशंसा सभी ने मुक्त कंठ से की है।

भी उन की सौम्य मृतियां हमारे देश की स्मृति को पित्रत्र बना रही हैं। भारतीय दर्शन की इस विशेषता का उल्लेख शायद कभी नहीं किया गया है। हमारे यहां श्लोक-रचना का गुण साधारण-

सी बात थी। श्रपने संगताचरण या व्याख्या में कही भी भारतीय दार्शनिक अपने कान्य-गत पत्तपात का परिचय दे देते हैं। 'साख्यकारिका' जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें पद्य में हैं। गीता दार्शनिक श्रौर धार्मिक प्रथ तो है ही, उस में सरस कविता भी है। हमारे पुराण दार्श-निक विचारों से भरे पड़े हैं । श्री शंकराचार्य ने विवेकचृहामिण जैसे प्रथों में श्रपने गृढ़ दार्शनिक विचारों का सरस प्रतिपादन किया है। विद्यारगय की 'पचदशी', सर्वज्ञका मुनि का सचेप 'शारीरक', सुरेश्वर की 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' म्रादि पद्य-प्रथ हैं। विश्वनाथ की 'कारिकावली' न्याय की प्रसिद्ध पुस्तक है । पद्य में दार्शनिक रचनाएं भारत की एक स्पृह्णीय विशेषता है। फ्लेटो के सवादों तथा कुछ प्राचीन ग्रोक दार्शनिकों को छोड़ कर, योरुपीय दर्शन में सरमता का पाया जाना कठिन है। विशेषतः जर्मनी के दार्शनिक सरल रीति से विचार करना जानते ही नहीं। कांट की श्रीर हीगल की पुस्तकें पढ़नेवालों के सिर मे दर्द होने लगता है। काट की 'क्रिटीक श्रॉफ़् प्योर रीज़न' को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि जिखते समय जेखक के कंधों पर कई-सौ मन का बोम रक्खा था, जिस के कारण वह साफ़ चोल नहीं सकता था। कांट के 'ट्रासेंडेंटल डिडक्शन' जैसे कठिन विपयों को भारतीय दार्शनिकों ने जैसे हॅसते-हॅसते व्यक्त कर डाला है। श्रभाग्य-वश नन्य-न्याय के प्रभाव ने हमारे दर्शन की स्वाभाविकता को भी नष्ट कर डाला। परंतु भारतीय दर्शन का भविष्य ऐसे नैयायिकों के हाथ में नहीं है। प्राइए, हम लोग कोशिश कर के फिर दर्शनशास्त्र को साधारण जनता की चीज़ बना दें।

शायद पाठकों को यह पुस्तक भी कहीं-क्हीं रूखी श्रीर हिष्ट मालूम पटे। इस के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण लेखक का संचेप में क्हने का श्राप्रह है, श्रन्यथा पुस्तक का श्राकार श्रीर मृत्य यद जाने का भय था। दूसरे हिंदी भाषा के टार्गनिक माहित्य का श्रभी शैराय-प्रात ही है। संस्कृत की जैसी सुदर रचनाए हिंदी में मिलना कठिन हैं। यदि पाटर इस पुस्तक की, विचारों की गभीरता खीर भाषा की सुत्रीयता की दृष्टि से, हिंदी के श्रन्य दर्शन-प्रथी से तुलना करेंगे तो शायद लेगक को श्रधिक दोप न देकर उस के प्रयस्न को करणा की दृष्टि से देखेंगे। फिर भी में मानता हु कि नीरसता दोप चम्य नहीं है। नीरमता का एक कारण कभी-कभी लेखक का श्रवने जीवन के नीरम चर्णा में लियने को गेट जाना भी होता है। बोई चीज़ नीरस हे या मरम, यह प्रहण्यतों की पुद्धि पर भी निर्भर रहता है। यचपन में जो मुक्ते नीरस लगता था यह पाय सरस मालूम पड़ता है। पहले में संस्कृत के श्रदुष्टुभू छुट को कम पसट करता था, पर अब 'रघुवश' का प्रथम सर्ग मगीन का पाटर्श मालुम होता है। जीवन के संघर्ष में पड़ कर श्रर्थशास्त्र जेसा निर्मम विषय भी रोचक श्रीर सजीव प्रतीत होने लगता है। शायद पुस्तक के प्रथम भाग में नीरसता की शिकायत हम होगी, दूसरे भाग तक पहुँचते-पहुँचते पाटकों की दार्श-निक श्रमिरुचि कुछ वढ़ चुकी रहेगी।

हमारे यहा मगजाचरण के साथ पुस्तक प्रारम करने का नियम था। नीचे हम प्राचीन मगजाचरणों में से कुछ उद्धरण देकर भूमिका समाप्त करेंगे। यह उद्धरण भारतीय दर्शन के संगीतमय होने की साची भी टेंगे।

श्रनुतजडिवरोधि रूपमतत्रयमलवधनदुः एताविरुद्धम् । श्रतिनिज्दर्माविकयं मुरारेः परमपदं अण्यादिभिष्टवीमि॥

(संचेष शारीरक)

शर्थं — जो श्रमृत श्रीर जड़ से भिन्न श्रथांत् सत्य श्रीर चेतन्य स्वरूप है, जो देश, काल श्रीर वस्तु के परिच्छेट (सीमा) से रहित है, जिस में दु:ख श्रीर विकार नहीं है, मुरारि कृष्ण के उस परमपद को, जो सदैव पास ही वर्तमान है, मैं प्रेम-पूर्वक नमस्कार करता है। निःश्वसितमस्य वेदा वीचितमेतस्य पञ्चभूतानि । स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः॥

( वाचस्पति की भामती )

श्रर्थ:-नेद उस का नि:श्वास हैं, पाँच महाभूत उस की दृष्टि का विलास, यह चराचर जगत उस की मुसकान है, महाप्रलय उस की गहरी नींद है।

> लक्मोकौस्तुभवचस मुरिरपु शङ्कासिकौमोदकी हस्त पद्मपताशताम्रनयन पीताम्बर शाङ्गिण्म् । मेघश्याममुदारपीवरचतुर्वाहुं प्रधानात्परम् श्रीवःसाङ्कमनाथनाथममृत वन्दे मुकुंदं मुदा ॥

> > (शास्त्रदीपिका)

श्रर्थ:-- जिन के वत्तःस्थल पर लदमी श्रीर कौस्तुम मिंग हैं, जो हाथों में शंख, खड़ श्रीर गदा लिए हुए हैं, कमल के पत्तों जैसे रग के जिन के नेत्र हैं, जो पीला वस्र पहने, मेघ के समान श्यामल श्रौर पुष्ट चार भुजाश्रों वाले हैं, जो श्रीवत्स-लांछन का धारण करते हैं, उन प्रधान (प्रकृति ) से भी सूचम, श्रमृत-स्वरूप कृष्ण की मैं श्रानद से वदना करता हूं।

> नृतनजनधररुचये गोपवधूटीदुकूनचौराय । तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥

> > (कारिकावजी)

श्रर्थ:--नवीन मेघों के समान कातिवाले, गोप-बधुश्रों के वहाँ के चोर, संसार-वृत्त के बीज रूप-कृप्ण को मेरा नमस्कार हो।

### ्पहला श्रध्याय

### ऋग्वेद

ऋग्वेद विश्व-साहित्य की सब से प्राचीन रचना है। प्राचीनतम मनुष्य के मस्तिप्क तथा धार्मिक श्रीर दार्शनिक विचारों ऋग्वेद की ऋचाए का मानव-भाषा में सब से पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। मनुष्य की श्रादिम दशा के श्रीर भी चिह्न पाए जाते हैं। मिश्र के विरेमिड श्रीर क्रवें इस के उदाहरण हैं। लेकिन इन चिहों से जब कि सनुष्य के श्रादिम कला-कौराल पर काफो प्रकाश पड़ता है, उस के विश्वासों श्रीर विचारों के विषय में श्रधिक जानकारी नहीं होती। श्रपनी प्राचीनता के कारण आज ऋग्वेद सिर्फ़ हिंदुओं या भारतीयों की चीज़ न रह कर विश्व साहित्य का प्रथ श्रीर सारे ससार के ऐतिहासिकों तथा पुरातस्व-वेत्ताओं की श्रमूल्य सपत्ति वन गया है। चारों वेदों में ऋग्वेद का स्थान मुख्य है। उस के दो कारण हैं। एक यह कि ऋग्वेद श्रन्य वेदों की श्रपेत्ता अधिक प्राचीन है। दूसरे, उस में अन्य वेदों की अपेना अधिक विपयों का सन्निवेश है। यजुर्वेद श्रीर सामवेद में याज्ञिक मत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सारी विशेषताओं के अधिक विशद श्रीर पूर्ण वर्णन मिल सकते हैं।

वयान मिल सकत है।

ऋग्वेद का श्रध्ययन क्यों श्रावश्यक है हस प्रश्न का उत्तर हमें श्रच्छी

ऋग्वेद क्यों पहें ? तरह समम लेना चाहिए। ऋग्वेद की भाषा उत्तरतीन कारण कालीन संस्कृत से विल्कुल भिन्न है, इस लिए उस
का पदना श्रीर समम्मना परिश्रम-साध्य है। श्राजकल का कोई विद्वान
हतना परिश्रम करना क्यों स्वीकार करें ? श्राज हम ऋग्वेद क्यों पहें ? श्राजकल के युवक के लिए विज्ञान तथा पश्चिमी साहित्य का पढ़ना श्रावश्यक
है। ऋग्वेद पढ़ने से उसे क्या लाभ हो सकता है ? शायद कुछ लोग कह

कि ऋग्वेद के मंत्रों में सुंदर कविता पाई जाती है, वह कविता जो हिमालय से निकलनेवाली गंगा नदी के समान ही पवित्र श्रीर नैसर्गिक है, जिस में कृत्रिमता नहीं है, भाव-भंगी नहीं है, श्रतंकार नहीं है। यह कुछ हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन श्राज जब कि साहित्य के रसिकों को वाल्मीकि श्रीर कालिदास तक के पढ़ने का समय नहीं है, कावता के लिए ऋग्वेद की पढ़ने का प्रस्ताव हास्यास्पद मालूम होगा । दार्शनिक विचारों के लिए भी ऋग्वेद को पढ़ना अनावश्यक है। तर्क-जाल से सुरचित तेजस्वी पड्दर्शनों को छोड़ कर दार्शनिक सिद्धांत प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद की तोतली वाणीं किसे रुचिकर होगी 7 प्लेटो श्रीर श्ररस्तू, कांट श्रीर हीगल के स्पष्ट विश्लेपण को छोड़ कर ऋग्वेद की कविता गिमंत फिलॉसफी से किसे संतोष होगा ? कुछ लोगों का विचार है कि वेद ईश्वर की वाणी श्रीर ज्ञान के श्रचय भडार हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्यवश श्राजकत के स्वतंत्रचेता विचा-रक संसार की किसी पुस्तक को ईश्वर-कृत नहीं मानते। जो पुस्तक हिंदुःश्रौँ के लिए पवित्र है श्रीर मुक्ति का मार्ग बताने वाली है वह ईसाइयों या मुस-लमानों के लिए घृणा की चीज़ हो सकती है, इस लिए यदि हम वेदों कें सार्वभौम श्रध्ययन के पच्चपाती है तो हमें ऊपर के प्रश्न का कोई श्रीर उत्तर स्रोचना पहेगा ।

श्राधुनिक काल में ऋग्वेद का मान श्रोर उस के श्रध्ययन में रुचि बढ़ें जाने के तीन मुख्य कारण हैं। पहले तो ऋग्वेद को ठीक से सममें विना भारतवर्ष के बाद के धार्मिक श्रोर दार्शनिक इतिहास को ठीक-ठीक नहीं सममा जा सकता, इस लिए भारतीय सभ्यता श्रोर संस्कृति के प्रत्येक विधार्थों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह वैदिक काल का ठीक श्रमुशीलन करे। हिंदू जाति श्रोर हिंदू सभ्यता की बहुत सी निशेपताएं ऋग्वेद के युग में बीज-रूप में पाई जाती हैं जिन का क्रमिक विकास ही हिंदू जाति का इतिहास है। दूसरे, जैसा कि हम उत्तर संकेत कर चुके हें श्रादिम मनुष्य की मानसिक स्थिति सममने का ऋग्वेद से बढ़ कर दूसरा साधक

हमारे पास नहीं है। यदि हम मनुष्य को समकता चाहते हों, जो कि दर्शन-शास्त्र का ही नहीं ज्ञान मात्र का उद्देश्य हैं, तो हमें उस के प्रिमिक विकास का अध्ययन करना ही होगा। मनुष्य को किसी एक एए में पकड़ कर ही हम नहीं समक सकते। मानव बुद्धि और मानती आकारायों की गति किस ओर है, मानव-जीवन अततः किस ओर जा रहा हैं, हम को समकते के जिए मनुष्य के इतिहास का धेर्य-पूर्वक अध्ययन करना आत्रस्य के हैं। विकास-सिद्धांत आजकत के मनुष्य के रक्त में समा गया है। हम कारण आधुनिक विद्यान प्रत्येक शास्त्र और प्रत्येक सम्या का इतिहास गोजते हैं। पाठकों को याद रखना चाहिए कि योहर के बिद्धानों का भारतीय साहित्य की ओर आकृष्य होने का सब से बड़ा कारण ऐतिहासिक अथवा विकासाध्मक दृष्टिकोण ही है।

एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का श्रध्ययन यहने का उथ्यत हो गया है। यह कारण तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (कारेटिव फाइलालोजो) का श्चाविष्ठार है। सस्कृत ससार भी सब से प्राचीन भाषाशों में है और उस का श्रीक, लैटिन, फारसी श्चादि दूमरी श्चार्यभाषाशों में श्विधिक धनिष्ठ संबंध है। वास्तव में तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नींव तब तक ठीक से नहीं रक्खी गई थी जब तक कि योरुन में सस्कृत का प्रचार नहीं हुआ। सस्कृत साहित्य, विशेषत वैदिक साहित्य, के ज्ञान ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के सिद्धातों पर प्रकाश की धारा-सी बहा दी। इन तीनों कारणों में सब से मुख्य कारण हमारे युग की ऐतिहामिक रुचि को ही समक्षना चाहिए।

ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कब हुई, इस का निर्णयकरना बड़ा कठिन

काम है। किंतु उन के श्रत्यत प्राचीन होने में किसी ऋग्वेद का समय को सदेह नहीं है। ऋग्वेद की प्राचीनता का श्रनु-

मान कई प्रकार से किया जा सकता है। 'महाभारत' हिंदु श्रों का काफ़ो प्राचीन श्रंथ है। ढाक्टर चेक्चेक्कर का मत है कि महाभारत की मुख्य कथा वौद्धधर्म के प्रचार से पहले जिखी गई थी। बुद्ध जी का समय (४४७-

४७७ ई० पू०) है। महाभारत के कई संस्करण हुए हैं। ऐसा मोना जाता है कि सब से पहले संस्करण का नाम 'जय' था जिस में कौरव-पांडवों के चुद्ध का वर्णन था। दूसरा संस्करण 'भारत' कहलाया जिस में शायद २४००० श्लोक थे। उक्त डाक्टर के मत में महाभारत के यह दोनों संस्करण चौद्ध यर्म से पहले के हैं। कुछ भी हो, महाभारत के मुख्य भागों का रचना-काल चौथी-पॉचर्ची शताब्दी ई० पू० से बाद का नहीं माना जा सकता यद्यपि उस में कुछ न कुछ मिलावट तीसरी-चौथी शताब्दी ईस्त्री तक होती रही । महाभारत से तथा बौद्धधर्म से भी उपनिषद् प्राचीन हैं श्रौर बाह्मण-अंथ उपनिपदों से भी प्राचीन हैं। इस प्रकार वैदिक सहिताओं का समय, श्रीर उन में भी ऋग्वेद का समय, काफ़ी पीछे पहुँच जाता है। ऋग्वेद की प्राचीनता दूसरे प्रकार से भी सिद्ध होती है। महाभाष्यकार पतजिल का समय दूसरी शताब्दी ई० प्० है। पाणिनि, जिन को श्रष्टाध्यायी पर 'महा-भाष्य' नाम की टीका लिखो गई थी, पतंजलि से प्राचीन हैं। यास्क, जिन्हों ने निरुक्त तिखा है, पाणिनि से कहीं श्रधिक प्राचीन हैं। यास्क ने 'निघंदु' पर टीका जिखी है जिसे निरुक्त कहते हैं। निघटु को वैदिक शब्दों का कोप समसना चाहिए। निरुक्तकार सब शब्दों को धातु-मूलक मानते हैं। वर्त-मान निरुक्त के लेखक यास्क ने प्राचीन निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। इस का मतलब यह है कि वर्तमान निरुक्त जिखे जाने के समय तक श्रनेक निरुक्त कार हो चुके थे। निरुक्त में एक कौत्स नामक प्रतिपत्ती का कहना है कि वंदमंत्र निरर्थक हैं। निरुक्तकार ने इस का खंडन किया है। इस विवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरुक्तकार के समय तक चेदमंत्रों की ज्याख्या के विषय में बहुत मतभेद हो चुका था, यहां तक कि कुत्र लोग वेदमंत्रों का श्चर्य करने के हो विरुद्ध थे। उस समय तक वंदमंत्र काफी पुराने हो चुके थे । वेदमत्रों के किस प्रकार धनेक प्रथं होने लगे थे, यह निरुक्तकार यास्क ने उदाहरण देकर यतनाया है। एक जगह वे लिखते हैं:---

तरको वृत्रः । मेघ इति नैरुक्ताः । स्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । श्रपाञ्च

सकता है कि उपनिषद वेद नहीं हैं। स्वामी द्यानंद के मत में बाह्यण भी वेद नहीं हैं । वास्तव में बाह्यण ग्रंथ वेदों की सब से प्राचीन व्याख्याएं या<sup>ल</sup> टोकाएं हैं। श्राधुनिक स्कालर भी संहिता-भाग को ही वेद नाम से पुकारते हैं। परंतु ग्रास्तिक विचारकों के विश्वासानुसार वेद से मतजब संहिता प्रथीत् मत्र-भाग, उस का बाह्मण (एक या श्रनेक), उस से संबद्ध श्रारण्यक, श्रीर उपनिषद् — इन सब से है । ब्राह्मणों के श्रंतिम भाग को ही श्रारण्यक कहते हैं, श्रीर श्रारण्यकों के श्रंतिम भाग को उपनिषद्। संहिता, ब्राह्मण, श्रारचयक श्रोर उपनिषद् श्रवीरुषेय या ईश्वरकृत माने जाते हैं। प्रत्येक वैदिकः संहिता की श्रनेक शाखाएं पाई जाती हैं। हर शाखा के मन्न-पाठ श्रीर क्रमों में कुछ-कुछ भेद होता है। ऋग्वेद की पाँच शाखाए उपलब्ध हैं श्रर्थात् शाकल, वाष्क्रल, आश्वलायन, कीपीतकी, या साख्यायन और ऐतरेय 🕟 शुक्त-यजुर्वेद की दो शाखाएं मिलती है, कारव श्रौर माध्यन्दिन। इसी प्रकार कृष्ण-यजुर्वेद की पाँच, सामवेद की तीन धौर अथर्ववेद की दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। बहुत सी शाखाएं नष्ट हो गई। सिद्धांन में प्रत्येक शाखा का ब्राह्मण, श्रारण्यक श्रीर उपनिषद् होना चाहिए, प्रत्येक शाखा से संबद्ध श्रीत-सूत्र, धर्म सूत्र श्रीर गृह्य-सूत्र होने चाहिए। छः श्रंगी श्रर्थात् शिचा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छद श्रीर ज्योतिप का होना भी श्रावश्यक है। श्रीतसूत्रों में सोमयाग, श्रश्वमेध श्रादि का वर्णन हैं। धर्मसूत्र वर्णाश्रम धर्म बतलाते हैं श्रोर गृह्यसूत्रों मे उपनयन, विवाह श्रादि संस्कार करने की विधियां वर्णित हैं। शिचा नाम के वेदाग में शब्दों का उचारण सिखाया जाता है, कल्प में यज्ञों की विधिया। निरुक्त का वर्णन हम कर ही चुके हैं। व्याकरण, छंद-शास्त्र श्रीर ज्योतिष शास्त्र तो सभी जानते हैं। प्राचीन-काल में वेद कंड में रक्खे जाते थे श्रौर गुरु-शिष्य-परंपरा से उन के स्वरूप की रक्ता होती थी । बाद को जब शिष्यों की बुद्धि मंद होने लगी तब उपदेश करते-करते थक कर ( उपदेशाय क्लायंतः ) ऋषियों ने वेदों को लेखनी-बद्ध कर डाला।

वेद-मत्रों का संकत्तन वडे सुदर श्रीर वैज्ञानिक छग से किया गया है। इस के आगे हम ऋग्वेद का ही विशेष वर्णन करेंगे। एक विषय के कुछ मत्रों के समृह को स्क या स्तोत्र कहते हैं। ऋग्वेद इसी प्रकार के सुक्तों का समह है। ऋग्वेद के कुन सुक्तों की संख्या लगभग १०२८ है। सब से बढ़े सुक्त में १६४ मंत्र है श्रीर सब से छोटे में केवल दो। कुल मत्रों की संख्या लगभग १०,००० है। सपूर्ण ऋग्वेद मंडलीं, अनुवाकीं, सुक्तों और मत्रों में विभक्त है। ऋग्वेद में १० मडल है। प्रध्येक मडल में कई अनुवाक होते हैं, और हर अनुवाक में अनेक सुक्त। दूसरे प्रकार का विभाग भी है जिस में कुल ऋग्वेद को श्रष्टकों में, हर श्रष्टक को वर्गों में श्रीर हर वर्ग को स्ता में बॉटते हैं। परतु पहला विमाग ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के श्रधिकाश महल एक-एक ऋषि श्रीर उम के कुटुव से सवद हैं। इस का अर्थ यह है कि किसी मंडल विशेष की रचना या ईश्वर से प्राप्ति एक विशेष ऋषि श्रीर उस के कुटुबियों के द्वारा या माध्यम में हुई। श्रास्तिक हिंदू ऋषियों को मत्र-द्रप्टा कहते हैं, मत्र-रचयिता नहीं । ऋग्वेद का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, खुठा, सातवां, श्राठवा महल कमश. गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, श्रन्नि, भारद्वाज, विशृष्ठ श्रौर करव नाम के ऋषियों से सबद है। शेप मडलों में कई ऋषियों के नाम पाए जाते हैं | वेद को छः श्रगों सहित पढ़ना चाहिए । किसी मत्र को उस के ऋषि, छंद श्रीर देवता को बिना जाने पढ़ने से पाप होता है।

त्राग्वेद के श्रिधकाश स्क देवताश्रों की स्तृति में लिखे गए हैं। इन
र-ऋन्वेद की विषय- स्तों का स्थान भी विशेष नियमों के श्रधीन है।
वस्तु श्रागे लिखा हुश्रा कम दूसरे से सातव मंडल तक
पाया जाता है। शेष मड़कों में ऐसा कोई नियम नहीं पाला गया है।
-सब से पहले श्रिप्त की स्तृति में लिखे हुए स्क श्राते हैं, फिर इंद्र के
स्का। उस के बाद किसी भी देवता के स्तृति-विषयक स्का, जिन की संख्या
-सब से ज्यादा हो, रक्खे जाते हैं। धगर दो स्कों में बरावर मत्र हों तो

चंदे छंद वाला सूक्त पहले लिखा जायगा, अन्यथा ज़्यादा मंत्रों वाला स्क पहले लिखा जाता है। लगभग ७००-८०० स्कों का विषय देव-स्तुति है; वाक़ी २००-२०० स्कों में दूसरे विषय श्रा जाते हैं।

कुछ सूक्तों में शपथ, शाप, जारू, टोना श्रादि का वर्णन है। इन्हें 'श्रभिचार सूक्त' कहते हैं। ऋग्वेद में इन की संख्या बहुत कम है; परंतु श्रथवंवेद में इन का बाहुएय है।

कुछ स्कों में विवाह, मृत्यु श्रादि सस्कारों का वर्णन है। दसवें मंडल में विवाह-संबंधी सुंदर गीत हैं। उपनयन संस्कार का नाम ऋग्वेद में नहीं है।

कुछ स्कों को पहेली-स्क कहा जा सकता है। 'वह कौन है जो अपनी माता का प्रेमी है, जो अपनी बहन का जार है ?' उत्तर—'सूर्य'। खुलोक के वालक होने के कारण उपा और सूर्य भाई-बहिन हैं जिन में प्रेम संबंध है। सूर्य थी: (आकाश) का प्रेमी भी है। 'माता के प्रेमी से मैं ने प्रार्थना को, बहिन का जार मेरी प्रार्थना सुने; इंद्र का भाई और मेरा मित्र;' '( मातुर्दिधिपुमञ्जवम्, स्वसुर्जारः श्र्यांतु मे। आता इंद्रस्य सखा मम), इंध्यादि। गणित-संबंधी पहेलिया महत्वपूर्ण हैं।

क्रिग्वेद में एक द्यूत-सूक्त है, एक सूक्त में मेढकों का वर्णन है, एक धरण्य-सूक्त या वन-सूक्त है। चौथे मडल में घुड़दौड का ज़िक्र है। सरमा 'श्रोर पिण्यों की कहानी शायद नाटक की भाति खेली जाती थी। सरमा एक कितया थी जो देवताश्रों के गायों की रक्ता करती थी। एक बार पिण जोग गायों को खुरा कर ले गए; सरमा को पता बगाने भेजा गया। सरमा ने गायों को खोज निकाला श्रीर इंद्र उन्हें छुड़ा लाए। ऋग्वेद में एक कवियत्री का वर्णन है जिस का नाम घोषा था। उस के शरीर में कुछ दोष थे जिन्हें उस ने श्ररविनीकुमारों की प्रार्थना करके ठीक करा लिया। घोषा के श्रतिरक्त विश्ववरा, वाक्, लोपामुद्रा श्रादि खी-कवियों के नाम ऋग्वेद में भाते हैं।

यज्ञों के श्रवसर पर ऋष्विक्-लोग देवताश्चों की स्तुतियां गाते थे। श्रयदेद को जानने वाला ऋष्विक् 'होता', यजुर्वेद को जानने वाला 'श्रध्वर्य', श्रीर सामवेद को जानने वाला 'उद्गाता' कहलाता था। श्रथवंवेट के ऋष्विक् को 'ब्रह्मा' कहते थे।

चेदिक काल के खोग श्राशावादी थे, वे विजेता होकर भारतवर्प में थाए थे। जीवन का धानद, जीवन का सभोग ही उन का ध्येय था। 'हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक सुनें, श्रौर सौ वर्ष तक चलवान यन कर जीते रहें। 'हमारे घरछी सतान हो, हम सपित्तवान् हों। हे श्रिप्ति ! हमें श्रन्छे रास्ते पर चलाश्रो ऐरवर्य की प्राप्ति के लिए ( श्रम्ने नय सुपथा राये श्रस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् )।' इस प्रकार की उन की प्रार्थना होती थी | मृत्यु पर विचार करना उन्हों ने शुरू नहीं किया था | उन का हृदय विजय के उल्लास से भरा रहता था। वे यज्ञ करते थे, टान करते थे श्रौर सोमपान करते थे। दुःख श्रौर निराशा की भावनाश्रॉ से उन का हृद्य क्लुपित नहीं होता था । उन की उपा प्रभात में सोना बखेरा करती थी, उन की श्रमि उन का सदेश देवताश्रों तक पहुँचाती थी। इह युद्ध में उन की रचा करता था श्रीर पर्जन्य उन के खेतों को लहलहाता रखता था । उस समय की खियों को काफी स्वतन्नता थी, उन के विना कोई यज्ञ, कोई उस्सव पूरा न हो सकता था। श्रार्य लोगों का विश्वास था कि वे मर कर श्रपने पितरों के पास पहुँच जायँगे । देवता लोग श्रमर हैं, सोमपान करके, यज्ञ करके हम भी श्रमर हो जायँ—यह उन की श्रमिलापा श्रीर विश्वास था।

भारत के आयों की निरीत्तण-शक्ति तीव थी, उन के ज्योतिष सबंधी आविष्कार इस का प्रमाण हैं। वे स्वभाव से ही प्रकृति-प्रेमी और सौंदर्य-उपासक थे। वे प्राकृतिक शक्तियों और समाज दोनों में नियमों की व्याप-कता देखना चाहते थे। प्रकृति के नियमित गति-परिवर्तनों की व्याख्या कैसे की जाय १ आयों ने कहा कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे ध्रिधिष्यता देवताश्रों की शक्ति है। उन्हों ने प्राकृतिक पदार्थों में देव-भाव श्रीर मनुत्यस्य का श्रारोपण किया। प्राकृतिक घटनाश्रों श्रीर पदार्थों को देवताश्रों
के नाम से संबोधन करते हुए भी श्रार्य लोग उन घटनाश्रों श्रीर पदार्थों
के प्राकृतिक होने को नहीं भूले। देवताश्रों की उपासना में वे प्रकृति को
न भुला सके। प्राकृतिक शक्तियों में उन का व्यक्तित्व का श्रारोपण श्रपूर्ण
नहा। इस घटना के महत्वपूर्ण परिणाम पर हम बाद को दिव्यात करेंगे।
श्राप्वेद के देवताश्रों को विद्वानों ने तीन श्रीण्यों में विभाजित

किया है:—

ऋग्वेद के देवता

(१) श्राकाश या द्योः के देवता—इस श्रेणी के देवता
बहुत महत्वपूर्ण हैं । द्योः, वरुण, सौरमंडल के देवता (सूर्य, सविता, पूषन्
श्रीर विष्णु) श्रीर उषा मुख्य हैं ।

(२) अतिरत्त् या वायुमंडल के देवता—जैसे इंद्र, मरुत् श्रीर पर्जन्य ।
(३) पृथ्वी के देवता—जैसे श्रिप्त श्रीर सोम । इन के श्रितिरिक्त उत्तर काल में जब यज्ञों की महिमा कुछ ज़्यादा बढ़ गई, तब यज्ञ-पात्र मूसल श्रादि उपयोगी पदार्थ भी देवता होने लगे । कुछ भाव पदार्थ जैसे श्रद्धा, स्तुति श्रादि में भी देवत्व का श्रारोपण कर दिया गया । ब्रह्मणस्पति स्तुति का देवता है ।

नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण देवताश्रों का वर्णन देते हैं।
पाठकों को याद रखना चाहिए कि वैदिक देवताश्रों श्रीर हिंदू देवताश्रों
में कुछ भेद है। वैदिक काल में जो देवता प्रसिद्ध
वरुण
थे वे धीरे-धीरे कम प्रसिद्ध होते गए। वैदिक काल

में बह्या-विष्णु-महेश श्रपने वर्तमान रूप में सर्वथा श्रज्ञात थे। राम श्रीर कृष्ण का तो वेदों में ज़िक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे बाद के इतिहास के च्यक्ति हैं। वैदिक युग के प्रारंभिक दिनों का सब से प्रसिद्ध देवता वरुण है। वरुण वेदों का शांतिप्रिय देवता है। वह विश्व का नियंता श्रीर शासक है। श्रपने स्थान में गुप्तचरों से घिरे हुए बैठ कर वरुण जगत का शासन करता

है। विरुण को प्रसन्न करने के लिए श्रपने नैतिक-जीवन को पवित्र बनाना श्रावश्यक है। वरुण का नाम ध्त-व्रत है। वह प्राकृतिक श्रीर नैतिक नियमों का सरचक है। धर्म के विरुद्ध चलनेवालों को वरुण से दृष्ट मिलता है। प्रकृति श्रीर नैतिक जीवन टोनों पर श्रखड नियमों का श्राधिपत्य है। नियमों की व्यापकता को श्रुग्वेद के श्रुपियों ने 'श्रुत' नाम से श्रभिहित किया है। श्रुत से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। वरुण श्रुत का रचक है (गोपा श्रुतस्य)। मनुष्यों के श्रुच्छे-बुरे कम वरुण से छिपे नहीं रहते। वह सर्वज्ञ है। जो श्राकाश के उड़ने वाले पित्रयों का मार्ग जानता है, जो समुद्ध में चलने वाली नार्वों को जानता है। जो वायु की गित को जानता है, वह वरुण हमें सन्मार्ग पर चलाए। वरुण बारह मार्सों को जानता है श्रीन जो लोंद का महीना पैदा हो जाता है उसे भी जानता है।

मित्र नामक सौर देवता वरुण के हमेशा साथ रहता है। वेद के कुड़ सूक्त 'मित्रावरुण' की स्तुति में हैं। वरुण का धारवर्थ है 'श्राच्छादित करने वाला'। वरुण तारों से भरे श्राकाश को श्राच्छादित करता है। इस प्रकार वरुण प्रकृति से सबद्ध हो जाता है।

सौर-मडल से सबद्ध देवता सूर्य, सिवता, पूपन श्रौर विष्णु हैं। मिन्न भी सौर देवता श्रों में सिमितित हैं। इन देवता श्रों में विष्णु सब से मुख्य हैं। भारत के उत्तरका जीन धार्मिक इतिहास में विष्णु सब से बढ़े देवता बन जाते हैं, पर ऋग्वेद में विष्णुका स्थान इद्र श्रौर बरुण से नीचे है। विष्णु की सब से बढ़ी विशेष्ण पता उन के तीन चरण हैं। श्रपने पाद-सेपों में विष्णु श्रर्थात् सूर्य पृथ्वी श्राकाश श्रौर पाता ज तीनों जोकों में घूम जेते हैं। वामनावतार की कथा का उद्गम ऋग्वेद के विष्णु-सबंधी तीन चरणों का यह वर्णन ही है। विष्णु

१ ५० १। २५। १०

१ऋ०१।२५। ७, ९

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>फा० १ | २५ | 5

को उरु क्रम या दूर जाने वाला कहा गया है। विष्णु 'उरुगाय' हैं, उन-की बहुत सी प्रशंसा होती है। विष्णु के तीन चरणों में समस्त संसार रहता रहता है, विष्णु के चरणों में मधु का निर्मार है। विष्णु तीनों लोकों को धारण करते हैं। विष्णु का परम-पद ख़ूब भासमान ( प्रकाशमय ) रहता है। देवताश्रों के लिए यज्ञ करने वाले मनुष्य विष्णु के लोक में जाते हैं।

ध्राकाश के देवताश्रों में उपा का एक विशेष स्थान है। उषा स्थी-देवता है।

उषा

ऋग्वेद की दूसरी छी-देवता श्रदिति है। जो श्रादिसों की जननी है। ऋग्वेद के कुछ श्रत्यंत सुंदर सूक्त

उपा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। उपा सूर्य की प्रियतमा है। वह उसे अपना वत्तःस्थल दिखाती है। वह अचलयोवना तथा असर है और अमरता कार वरदान देनेवाली है। नित्य नई रहने वाली उपा मरणशील मनुष्यों के हृदय में कमी-कभी अस्तित्व-संबंधी गंभीर और करुण भाव उत्पन्न कर देती है। उपा स्वर्ग का दरवाज़ा खोल देती है। वह रात्रि की बहन है। नीचे हम अनेक सुंदर उपा-स्कों में से एक देते हैं। यह स्क अर्वेद के तीसरे मंडल का ६१ वां स्क है। ऋषि विश्वामित्र हैं, और छंद 'त्रिष्टुप' है। उत्तर-संस्कृतः साहित्य के इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा आदि छंद इसी से निकले हैं।

हे उपे देवी यशस्वित बुद्धि की बेला,
हे विभव-शालिति हमारा हो स्तवन स्वीकार |
श्रद्ध प्राचीने तुम्हारा है श्रचल यौवन,
विश्व-कमनीया नियम से कर रही पद-चार |
स्वर्णमय रथ पर उदित होती श्रमर देवी,
सुक्त तुम करतीं विहर्गों का सुरीला गान |
श्राश्च-गति, श्रोजस्विनी रिव की कनक-वर्णे
रिश्मयां करतीं वहन सुंदर तुम्हारा यान ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>ऋ०१।१५४।१ <sup>२प्र</sup>०१।१५४।५

विश्व के सम्मुख श्रमरता की पताका-सी

कर्ध्व-नभ में निख तुम होतीं उपे शोभित !

श्रयि सदा नव-यौवने इस एक ही पथ में, चक्र-सी घूमो निरतर कर भुवन मोहित। तिसिर का श्रचल हटाती रवि-प्रिया सुदर, भूमि-नभ के बीच जब करती चरण-निचेप। सुभग अगों की प्रभा से विमल देवी के जगत हो उठता प्रकाशित निमिष भर में एक । सामने श्राभामयी के सब प्रणति के साथ, ला धरो यज्ञान का, हिन का मधुर उपहार । रोचना, रमगीय रूपा की मनोहर काति, ढावती भाकाश में श्राबोक की मद्ध धार। दीखती जो पृथक् नभ से ज्योति से अपनी, नियम-शोवा जो दिखाती विविध रूप-विलास । श्रा रही श्रालोक-शालिनि श्रब उपा वह ही, श्रिव्रि । जाकर माँग लो ऐश्वर्य उस के पास । दिवस का श्रारभ दिनकर है उपा जिस की, श्रवनि-नभ के बीच देखो श्रा गया द्यतिमान। वरुण की, श्रादिश्य की ज्योतिर्मयी माया, कर रही है श्रखिल जग में स्वर्ण-शोभा-दान। ऋग्वेद के सूक्त एक ही समय में नहीं लिखे गए हैं। दस हज़ार से भी श्रधिक मत्रों को रचना में श्रवश्य ही काफ़ी इद्र समय लगा होगा। जब तक आर्य शाति-पूर्वक रहे तव तक उन में वरुण का श्रधिक मान रहा । युद्धकी श्रावश्यकताश्रों ने वज्र श्रीर विजली को धारण करनेवाले हृद्र को श्रधिक प्रसिद्ध कर र्दिया । इद सौ प्रतिशत युद्ध का देवता है । 'जिस ने उत्पन्न होते ही यज्ञ करके श्रपने को सब देवताओं के ऊपर बिठा दिया। जिस के भय से श्राकाश श्रीर पृथ्वी काँपते हैं, हे मनुष्यो, वह बलशाली इंद्र है। जिस ने कॉपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिस ने कुपित पर्वतों को रोका, जो श्रंतरिच त्रोर द्यौ: को धारण करता है, वह इद है। विस ने वृत्र नाम के सर्प को मार कर सात निद्यों को बहाया, जिस ने पत्थरों को रगड कर श्रानि पैदा की, जो युद्ध में भयंकर है. हे मनुष्यो वह इद्ध है। इद्ध की सहायता के बिना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। युद्धस्थल में श्रार्त होकर जोग इंद्र को पुकारते हैं । सुदास नाम के आर्य सामंत को शत्रुओं ने घेर जिया पर वह इंद्र की पूजा करता था, इस लिए उस की जीत हुई। र इद को पृथ्वी श्रीर श्राकाश नमस्कार करते हैं। उस के भय से पर्वन काँपते है। वह सोमणन करने वाला है। वह वज्र-बाहु है श्रीर वज्र-हस्त है। 'जो सोम का रस निकालता है, जो सोमरस को पकाता है, उसे इंद्र ऐश्वर्य देता है। है इंद्र । इस तुम्हारे प्रिय भक्त हैं । इस वीर पुत्रों सहित तुम्हारी स्तुति करें।' इद को ऋग्वेद में कहीं-कहीं श्रहत्या-जार कहा गया है। मरुद्गण इद के सहचर हैं।

श्रंतिश्व के देवताश्रों में हम ने सिर्फ़ इंद्र का वर्णन किया है। पृथ्वी के देवताश्रों में श्रांग्न मुख्य है। हम कह चुके हैं कि ऋग्वेद के कुछ मड़कों में श्रांग्न-संबंधी स्क सब से पहले श्राते हैं। श्रांग्न यज्ञ का पुरोहित श्रोर देवता है। श्रांग्न वह दूत है जो पृथ्वों से श्राकाश तक घूमता है। श्रांगियों में उस का निवास-स्थान है। वह देवताश्रों तक यज्ञ का हिव पहुँचाता है। घृतमय उस के श्रंग हैं, मक्खन का उस का मुख है। ऋग्वेद में श्रांग्न की नाई से तुलना की गई है, जो पृथ्वी के मुख से घास पात दूर कर देता है।

१ऋ० म० २, स्क्त २१

२ऋ० म० ७, सूक्त ५३

हमने विस्तार भय से दुछ ही देवताओं का वर्णन दिया है। श्राकाश के देवताओं में श्राश्वनी हमारों का भी स्थान है। इन्हें हमेशा दिवचन में सबोधित किया जाता है। मित्र श्रीर वरण, तथा इद्र श्रीर वरण का भी कहीं-कहीं साथ-साथ वर्णन होता है। श्रावेद के श्रातम भागों में प्रजापित नामक देवता का महत्व बढ़ने जगता है, श्रागे चल कर यही प्रजापित ब्रह्मा बन जाते हैं। श्रावेद का "कम्मे देवाय" स्क प्रजापित पर लिखा गया है, यह भारतीय विद्वानों का मत है। सायण के श्रानुसार 'क' का श्रयं प्रजापित है। श्राश्चिक योरपीय विद्वान 'क्स्में' का श्रर्थ 'किस को' करते हैं। "हम किसे नमस्कार करें (कस्में देवाय हिवपा विधेम ) ?" उन का कथन है कि यह स्क इस बात का द्योतक है कि श्रार्थों के हदय में ईश्वर की सत्ता के संवध में संकत्प-विकल्प होने लगे थे।

करवेद के प्रारंभिक ऋषियों ने जगत को आकाश, अतरिच और पृथ्वीकोक में विभक्त करके उन में भिन्न-भिन्न देवताओं
को प्रतिष्ठित कर डाला था। विश्व को इस प्रकार
खड-खड कर डालना समीचीन नहीं है, यह तथ्य ऋग्वेद के ऋषियों से
छिपा न रह सका। ऋग्वेद के मनीपी किव बहुत से देवताओं से अधिक
काल तक सतुष्ट न रह सके। हम पहले कह चुके हैं कि आयों का प्रकृति
में व्यक्तित्व का आरोपणा अपूर्ण रहा था। प्रकृति के सब पदार्थ और घटनाए एक-दूसरे से सबद्ध हैं, इस लिए उन के अधिष्ठाता देवताओं की
शक्तियों को मिला कर एक महाशक्ति की कल्पना का उत्पन्न होना, स्वामाविक ही था। एक और प्रवृत्ति आर्य किवयों में थी जो उन्हें एक देववाद की ओर ले गई। किसी देवता की स्तृति करते समय किव-भक्त अन्य
देवताओं को भूल-सा जाता है और अपने तत्कालीन आराध्य-देवता को
सब से बहा सममने और वर्णन करने लगता है। वैदिक किवयों की एक

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ऋ म० १०, स्क्ता १२१

देवता को सब देवताओं से बढ़ा देने की इस प्रवृति को कुछ पश्चिमी विद्वानों ने (हेनोथीइज़म) नाम दिया है। दूसरे विद्वानों ने इसे (अपारचूनिस्ट मानोथीइज़म) कह कर पुकारा है। हिंदी में हम इस का अनुवाद 'अवसरिक एकदेववाद' कर सकते हैं। भक्ति के आवेश में अन्य देवताओं को भूज जाने का अवसर पाते ही वैदिक कवि एक का उपासक बन जाता है।

श्रवसरिक एकदेववाद से एकेश्वरवाद की श्रोर संक्रमण (ट्रानिज्ञान) वैदिक ऋषियों के लिए कठिन बात न थी। ऋग्वेद के कई मंत्र इस बात की साची देते हैं कि श्रायों में एक ईश्वर की भावना इतने प्राचीन काल में अत्पन्न हो गई थी। एक प्रसिद्ध मंत्र ईश्वर की भावना को इस प्रकार व्यक्त करता है—

एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति श्रिप्तिं यमं मातरिश्वानमाहु: ।

श्रर्थात् एक ही को विद्वान् लोग बहुत प्रकार से पुकारते हैं, कोई उसे श्रिप्त कहता है, कोई यम श्रीर कोई मातिरश्वा (वायु)। यह श्रायों का दार्शनिक एकदेववाद है। श्रवसिरक एकदेववाद को हम कावियक श्रथवा साहिरियक एकदेव-वाद कह सकते हैं।

परंतु एक-ईश्वरवाद अथवा एकदेववाद ही दर्शनशास्त्र का अंतिम शब्द नहीं है। यदि जगत ईश्वर से सर्वथा भिन्न है तो उन दोनों में कोई आंतिश्व संबंध नहीं हो सकता। यदि ईश्वर और जगत में विजातीयता है तो हम एक को दूसरे का नियंता कैसे कह सकते हैं श जगत के क्रम और नियमबद्धता के लिए एक जगत से बाहर का पदार्थ उत्तरदायी नहीं हो सकता। आश्चर्य तो यह है कि भारतीय विचारकों ने ईसा से हज़ारों वर्ष पहले दर्शनशास्त्र के इस अत्यंत गृद सिद्धांत का अन्वेषण कर डाला था। ऋग्वेद के नासदीय स्क? की गणाना विश्व-साहित्य के 'आश्चर्यों' में होनी चाहिए। ऋग्वेद के बाद के

१ ऋग्वेद, १। १४४। ४६

तीन चार हज़ार वर्षों में सृष्टि श्रौर प्रलय की रहस्य-भावना से श्राकुत होकर पूर्व या पश्चिम के किसी किव ने नासदीय स्तूक से श्रधिक सुद्र या उतनी सुद्र भी कविता की रचना की हो, यह सुभे ज्ञात नहीं है। काव्य श्रौर दर्शन दोनों की ऊँची से ऊँची उड़ाने इस स्तूक में श्रीभव्यक्त हुई हैं। यदि श्राज भारतवासी श्रपने वेदों श्रौर उन के दार्शनिक सिद्धांतों पर गर्व करें तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है।

इस भावाकुल रहस्यपूर्ण सूक्त का अनुवाद करने की चेष्टा अनेक लेखकों और कवियों ने की है। अंग्रेज़ो में इस के कई पद्यानुवाद हैं। सूक्त के कुछ पद तो सचमुच अपने गहन सकेतों से मस्तिष्क को निगूद भाव-जाल में फँसा देते हैं। क्योंकि मूल सूक्त तक बहुत से पाठकों की पहुँच न हो सकेगी, इस लिए हम नीचे उक्त सूक्त का भावानुवाद देने का दुस्साहस करते हैं।

> न सत् था न असत् उस काल था न रज थो न गगन का शून्य था ढक रहा था क्या ? किस को ? कहां, सिल के किस गहरे गर्भ में, मृत्यु थी न अमरता थी कहीं दिन न था, न कहीं पर थी निशा "एक" वह लेता बस सांस था पवन थी न कहीं कुछ और था। तिमिर था तम से आच्छल हा! सिल से यह सब कुछ था ढका बीज लघु था गुप्त पड़ा कहीं तपस् से जो सबर्द्धित हुआ। जग उठी उस में द्रुत बासना (था मनोमव-बीज यही श्रहो)

१ ऋ०, महल १०, सूक्त २९

सत् श्रसत् का है बंधन यही बस यही कोविद किव कह सके ! किरण जो तिरछी प्रसरित हुई वह कहां थी ? ऊपर या नले ? मिहम रेतस् का श्राधार था उपिर था संकल्प, स्वधा तले ! कीन जाने, कीन बता सके कहां से यह सिष्ट उदित हुई देवगण श्राए सब बाद ही कह सके फिर कीन रहस्य यह ? सिष्ट यह किस से निःस्त हुई, कब बनी ? श्रथवा न कभी बनी ? ऊर्ध्व - नभ - वासी श्रध्यत्त भी जानता इस को, कि न जानता !!

इस सुक्त में विश्व की एकता की भावना हम स्पष्ट-रूप में क्यक्त हुई पाते हैं। आरंभ की छः पंक्तियों मे वैदिक किव कहता है कि आरंभ में कुछ भी नहीं था अथवा, जो कुछ था उसे सत् असत् आदि नामों से नहीं पुकारा जा सकता। परंतु 'कुछ नहीं' से तो 'कुछ' की उत्पक्ति नहीं हो सकती। किव कहता है कि उस समय वह "एक" था जो विना हवा के अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उस समय अंधकार अंधकार में जीन था। मानो सब चीज़ें पानी के गर्भ में थीं। न जाने कैसे उस एक में काम- भीज का उद्भव हुआ जिस से सारे ससार की सृष्टि हुई। यह सृष्टि कब और कहां से उध्यत हो पढ़ी, इसे कौन बता सकता है? ऊँचे आकाश में जो जगत का अध्यत्त है वह भी, इस सृष्टि-रहस्य को जानता है या नहीं, कीन कहे ?

एकदेववाद श्रौर एकेश्वरवाद से भी श्रसंतुष्ट होकर वैदिक ऋषियों ने

विश्व की अनेकता में एकता को देखा। एक ही स्त्र (धागे) में ससार की सारी वस्तुए पिरोई हुई हैं। विभिन्न घटनाएं नियमां के अबीन हैं और वे नियम एक दूसरे से सबद्ध है। यह वैदिक अद्वैतवाद या एक ख्वाद उपनिपदों में और भी स्पष्ट रूप में पुष्पित और पर्वावित हुआ। वैदिक अद्वैत के विपय में पॉल डासन नामक विद्वान कहते हैं है कि भारत के विचारक दार्शनिक मार्ग से विश्व की एकता के सिद्धात पर पहुँचे। मैनसमूलर की सम्मति में ऋग्वेद के मत्रों के संग्रह से पहले ही आयों की यह धारणा चन चुकी थी कि विश्व-न्रह्माड में एक ही अंतिम तत्व है।

ऋग्वेद के एक सूक्त का वर्णन हम श्रीर करें गे। ऋग्वेद का 'पुरुप-सूक्त' के नासदीय सूक्त से ही कम प्रसिद्ध है। इस सूक्त में पुरुप के वितदान से संसार की सृष्टि बताई गई है। एक श्राद्मि तथ्व की भावना यहां भी प्रवत्त है। यज्ञ करने की इच्छावाले देवताश्रों ने पुरुप पश्च को बाँध दिया (देवा खाज्ञ तन्वाना श्रवञ्चन्त्र पुरुप पश्चम्)। उस पुरुप मे विराट् उत्पन्न हुआ श्रीर विराट् से पुरुप, दोनों ने एक दूसरे को उत्पन्न किया।

पुरुप का वर्णन बड़ा कवित्वपूर्ण है। पुरुप के हज़ारों सिर हैं, हज़ारों खीर हज़ारों चरण, वह पृथ्वी को चारों छोर से कूकर (व्यास करके) भी दस अगुल ऊँचा रहा। पुरुप के एक चरण में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और उस के तीन अमृत-भरे चरण ऊरर द्यु-लोक में स्थित हैं। भाव यह है कि पुरुप को व्यापकता विश्व-ब्रह्मांड में ही समास नहीं हो जाती। जो हुछा है और जो होगा वह सब पुरुप ही है (पुरुप एवेद सर्व यद मृत यच्च भव्यम्)। ऐसी पुरुप को महिमा है, पुरुप इस से भो छिषक है। ऋग्वेद के पुरुष का वर्णन यदते समय गीता के विश्व हप का वर्णन याद छा जाता है। ब्रह्मांड को सारो उक्लेखनीय व्यक्तियां (एटिटीज़)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> राधाकृष्णन्, माग १, पृ० १९६

र यह सक्त यजुर्वेद में भी पाया जाता है। देखिए ऋग्वेद म०१०, सक्त ९० स्त्रीर यजुर्वेद, श्रध्याय ३१

पुरुष से उत्पन्न हुई हैं। 'चंद्रमा उस के मन से उत्पन्न हुम्रा, सूर्य उस की च्यांख से, उस के मुख से इंद्र और अग्नि, उस की साँस से वायु। उस की नाभि से म्रंतरित्त उत्पन्न हुम्रा, उस के सिर से म्राकाश, उस के चरणों से पृथ्वी, भौर उस के कानों से दिशाएं।' सामाजिक संस्थाम्रों का स्नोत भी पुरुष ही है। 'ब्राह्मण उस का मुख था, चन्निय उस की बाहें, वैश्य उस के ऊरु या जाँघे; शूद उस के चरणों से उत्पन्न हुए। उसी पुरुष से झरुवेद, यजुर्वेद भौर सामवेद की उत्पन्ति हुई, उसी से छुद (श्रथवंवेद ?) उत्पन्न हुए (ऋचः सामानि जिज्ञरें, छुंदासि जिज्ञरें तस्माद् यजुस्तरमाद-जायत)।

वैदिक काल के लोगों के विषय में एक बात श्रीर कह कर हम यह श्रकरण समाप्त करेंगे। वैदिक ऋषियों ने कुद्ध स्वर में कुछ अपवत लोगों का वर्णन किया है। 'अपव्रत' का अर्थ है 'सिद्धांत-होन' या 'नास्तिक'। वे ऐसे व्यक्तियों के लिए 'ब्रह्म-द्विप' (वेदों से घृणा करने वाले) श्रीर 'देवनिद्' (देवताश्रों को निंदा करने वाले) विशेषणों का प्रयोग भी करते हैं। एक इंद्र स्क का हर मन्न, 'हे मनुष्यों, उसे इंद्र समक्ता' इस प्रकार समाप्त होता है। सूक्त के प्रारंभ में कहा गया है—जिस के विषय में लोग पूछते हैं "वह कहां है ?" इस से मालूम होता है कि इद्र की सत्ता को न सानने वाले नास्तिक भी उस समय मौजूद थे। यह वैदिक काल के लोगों के स्वतंत्र-चेता श्रीर निर्भय विचारक होने का प्रमाण है।

## ग्रध्याय २ उपनिषदों की ऋोर

जब हम वैदिक काल से उपनिपत्काल की श्रोर सक्रमण करते है तदा हमें एक ऐसे प्रदेश में होकर जाना पड़ता है जहा के वायुमडल में कविता और दर्शन दोनो की गध फीकी पड़ जाती है। ऋखेद के बाद यजुर्देद श्रीर सामचेद में ही यज़ों की महिमा बढ़ने लगती है। इन वेदों के बहुत से मत्र ऋग्वेट से किए गए हैं, यद्यपि उन के स्वरों और इसों में भेद कर दिया गया है। नए मत्र भी ऋग्वेद की ऋचाओं के समान सुदर श्रीर महत्व-पूर्ण नहीं हैं । यजुर्वेद के समय में यज्ञ-सबंधी कृत्रिमता बढ़ने जगती है । देवताओं ये छोटी-छोटी माँगों की बार-बार श्रावृत्ति की जाती है श्रौर हरेक मोंग या प्रार्थना के साथ कोई याज्ञिक किया लगा दी जाती है। यजुर्वेद श्रीर सामवेद के लेखकों में भक्ति कम है श्रीर लोभ ज़्यादा । श्रयर्ववेद वास्तव में मौतिक प्रथ है लेकिन उस में श्रायों की अपेचा अनायों अर्थात् भारतवर्ष के प्रादिम निवासियों की सभ्यता और विश्वासों का ही ज्यादा वर्गान है। श्रथवंवेद के मत्रों में जादू-टोने श्रीर मत्र-तत्र की वातों का बाहुल्य है परतु यहा भी श्रायों का प्रभाव स्पष्ट है। व खरे जादू की निंदा श्रीर श्रन्छे प्रयोगों की प्रशसा की गई है । श्रनेक कियाए कुटुव श्रीर गाँव में शांति फैलाने वाली हैं। इस वेद में वैद्यक-शास्त्र की भी श्रनेक बातें हैं जिन के श्राधार पर भारतीय चिकित्सा-शास्त्र का विकास हुश्रा। श्रथवंवेद् के समय में श्रार्य लोग श्रनार्य लोगों को उन के विश्वासों श्रीर धार्मिक भावनाश्रों सहित श्रात्मसात् करने की चेप्टा कर रहे थे। इस काल मे भूत-

१ राधाकुप्एन्, भाग १, पृ० ११९—१२२। श्रथवंवेद के विषय में ऐसी सम्मति हम ने श्राधुनिक विद्वानों के श्राधार पर दी है। हमें स्वय एक वेद को पढ़ने का भवसर नहीं मिला है।

प्रेतों, वृत्तों श्रोर पर्वतों की पूजा श्रार्य कोगों में शुरू होने लगी | कुछ प्रसिद्ध हिंदू देवताश्रों की उत्पत्ति श्रार्य श्रोर श्रनार्य धर्मों के सांकर्य (मेल) से हुई है | भयंकर रुद्ध जो बाद को मंगलमय शिव हो गए श्रोर उन के पुत्र गणपित इसी प्रकार हिंदू देव-वर्ग (हिंदू पेंथिश्रान) में प्रविष्ट हुए । जैसा कि श्री राधाकृष्णन् ने लिखा है हिंदू धर्म श्रारम से ही विस्तार-शील, विद्धिष्णु, श्रीर परमतसिहष्णु रहा है | भारत के दार्शनिक इतिहास में श्रथर्व-वेद का विशेष स्थान नहीं है, यद्यपि कोई धार्मिक इतिहासकार उक्त वेद की उपेन्ना नहीं कर सकता।

वाह्मण-युग के ऋषियों को हम मंत्र-द्रण्टा या मंत्र-रचियता कुछ भी नहीं कह सकते । उन्हें हम सहिता-भाग का एक विशेष दिष्टकोण से व्याख्याता कह सकते हैं । मंत्र-रचना का युग समाप्त हो चुका था । इस काल के आर्यों ने धार्मिक विधानों की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था । "अब इस बात की आवश्य-कता हुई कि प्राचीन मन्नों और ऋचाओं का धार्मिक विधानों से सबंध स्थापित किया जाय ।......इस उद्देश्य से प्रत्येक वेद के ब्राह्मण की रचना प्रारंभ हुई । यह सब गद्य में लिखे गए हैं, पर इन की लेखन-शैली में मधुरता, स्वच्छदता और सुंदरता नहीं है । वेदों और ब्राह्मणों में मुख्य अंतर यह है कि वेदों की भाषा काव्यमय और पद्यात्मक है पर ब्राह्मणों की भाषा काव्यगुण-हीन और गद्यमय है ।" (श्यामसुदरदास )

ऋग्वेद के समय का भिक्तभाव कम हो चला था। दर्शन श्रीर धर्म दोनों से छूट कर श्रायों की रुचि कर्मकाड में बढ़ने लगी थी। ब्राह्मण अथ यज्ञों की स्तुति से भरे पढ़े हैं। याज्ञिक विधानों की छोटी-छोटी बातों को ठीक-ठीक पूरा करना ही श्रार्य-जीवन का लच्य बनने लगा था। यज्ञकर्ता श्रार्य श्रीर उन के पुराहित देवताश्रों की चिंता नहीं करते थे, उन में श्राहम-

१ ब्राह्मण-युग में पुरोहितों की श्रलग जाति वन चुकी थी श्रौर यह जाति जन्म पर निर्भर हो गई थी ।

जिज्ञासा की भावना भी नहीं थी श्रीर न उन्हें मोत्त को ही परवाह थी। याज्ञिक क्रियाश्रों को ठीक ठीक श्रनुष्ठित करके इस लोक में ऐरवर्य श्रीर श्रंत में स्वर्ग पा जाना, यही उन का परम उद्देश्य था।

ठीक-ठीक किए हुए अनुष्धानों का फल मिलता है, इस में इस काल के आयों का उतना हो विश्वास था जितना कि किसी कर्म-सिद्धात आधुनिक वैज्ञानिक का प्रकृति के अटल नियमों में

होता है। ब्राह्मण-काल के पुरोहितों की दृष्टि में विश्व की रचना यज्ञों के श्रमुष्टान श्रीर उन की फल-प्राप्ति, इन दो वातों के लिए ही हुई थी। यज्ञ-कियाश्रों का फल श्रनिवार्थ है, इस विश्वास का श्रधिक विस्तृत रूप ही कर्म-सिद्धांत है, यह प्रोफेंसर सुरेंद्रनाथ दासगुप्त का मत है। यदि यज्ञ कर्म का फल निश्चित है तो प्रत्येक कर्म का फल निश्चित या श्रनिवार्थ होना चाहिए। उक्त विद्वान् के मतानुमार कर्मविषाक श्रीर पुन-र्जन्म के सिद्धातों को, जिन्हों ने भारतीय महिन्दक पर गहरा प्रभाव डाला है, उत्यक्ति इसी प्रकार हुई। व

यज्ञां के इस ब्यापारिक धर्म के साथ-साथ हो ब्राह्मण-काल में हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धातों का भी श्राविष्कार हुश्रा । हिंदू-जीवन के श्राधार-भूत वर्णाश्रम धर्म का स्रोत यही समय है । प्रसिद्ध तीन ऋणों की धारणा इसी समय उत्पन्न हुई । प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह ऋषियों, देवताश्रों श्रोर पितरों का ऋण चुकाए । श्रध्ययन श्रोर श्रध्यापन से प्राचीन सस्कृति की रच्चा करके न्ऋषियों का ऋण चुकाना चाहिए, यज्ञ करके देवताश्रों के ऋण से मुक्त होना चाहिए, श्रोर सतानोत्पित्त करके पितरों से उन्ध्रण होना चाहिए । 'प्रत्येक वर्णवाले को श्रपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणों के श्रादेश-वाक्य काफी कठोर हैं । वेदों को न पढ़ने-वाला ब्राह्मण

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'इ डियन श्राइडियलिज्म,' पृ० ३

उसी प्रकार चण भर में नष्ट हो जाता है जैसे श्राग पर तिनका । ब्राह्मण को चाहिए कि सांसारिक श्रादर श्रोर ऐश्वर्य को विष के समान त्याज्य सममे। प्रत्येक श्राश्रम-वासी को श्रपने कर्तव्य ठीक-ठीक पूरे करने चाहिए । व्रह्मचारियों को इंद्रिय-निश्रह शीर गुरु की सेवा करनी चाहिए, उन्हें भीख माँग कर भोजन प्राप्त करना चाहिए। गृहस्थ को लोभ से बचना, सत्य चोजना श्रीर पवित्र रहना चाहिए। किसी श्राश्रम वाले को कर्तव्य-विमुख होने का श्रधिकार नहीं है। जीवन कर्तव्यों का चेत्र है। इस युग के द्विजों मार्थात् ब्राह्मण, चित्रय, वैश्यों में ऊँच-नीच का भाव नहीं था।

इस युग में वैदिक काल के देवताओं की महत्ता का हास होने लगा या। यज्ञों के साथ ही श्रिग्न का महत्व बढ़ने लगा था। लेकिन इस काल का सब से बड़ा देवता प्रजापित है। 'तेंतीस देवता हैं, चौतीसवें प्रजापित हैं; प्रजापित में सारे देवता सिलिविष्ट हैं"। शताथ में (जो कि यजुर्वेद का बाह्मण है) यज्ञ को विष्णु-रूप बताया गया है (यज्ञों वे विष्णुः)। नारायण का नाम भी पाया जाता है। कहीं-कही विश्वकर्मा श्रीर प्रजापित को एक करके बताया गया है।

राधाकृष्णन् ने इस युग की न्यापारिक यज्ञ-प्रवृत्ति का श्रत्यंत कड़े शब्दों में वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि "इस युग में वेदों के सरल श्रीर मिक्तमय धर्म की जगह एक कठोर, हृदयधाती, न्यापारिक धर्म ने ले ली, जोिक एक प्रकार के ठेके पर श्रवलिवत था।" श्री श्रायों के पुरो-हित मानों देवताश्रों से कहते थे 'तुम हमें इन्छित फज दो, इस लिए नहीं कि तुम में हमारी मिक्त है, परंतु इस लिए कि हम गिणित की क्रियाश्रों की तरह यज्ञ-विधानों का ठीक क्रम से श्रनुष्ठान करते हैं। 'कुछ यज्ञ ऐसे थे लिन का श्रनुष्ठाता सदेह (सर्वतनुः) स्वर्ग को चला जा सकता था। स्वर्ग-प्राप्ति श्रीर श्रमरता यज्ञ-विधानों का फल थी, न कि मिक्त-भावना का।

१माग १, पृ० १२५

"व्राह्मण्-काल में यज्ञों की जटिलता इतनी वढ़ गई थी और यज्ञ-संबंधी साहित्य इतना श्रधिक हो गया या कि सब का कंटस्य रखना श्रीर यज्ञों के श्रवसर पर ठीक-ठीक उपयोग करना बहुत कठिन हो गया था।" इस लिए यज्ञ-विधियों का स्क-रूप में सग्रह या सग्रथन करने की श्राव-रयकता पढ़ी श्रीर स्त्र-काल का श्रारभ हुशा। यह स्त्र भारतीय साहित्य की श्रपनी विशेषता हैं। विश्व-साहित्य में भारतीय स्त्र प्रथों के जोड़ के ग्रंथ कहीं नहीं हैं। श्रीत, धर्म श्रीर गृह्मस्त्रों के श्रितिरक्त भारतीय श्रायों ने व्याकरण, दर्शन, छुद-शास्त्र श्रादि विपयों पर भी स्त्र ग्रयों की रचना। की। इन में से दार्शनिक स्त्रों के विपय में हम श्रागे लिखेंगे।

## श्रध्याय ३

# उपनिषद्

यद्यि उपनिपदों को ब्राह्मणों का ख्रांतिम भाग बताया जाता है, तथािप दोनों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। बाह्मखों श्रौर उपनिपदों में साम्य की श्रपेत्ता वैपम्य ही श्रधिक है। ऋग्वेद से भी उपनिपदों में विशेष सादश्य नहीं है। ऋग्वेद के ऋषि अपेनाकृत वाद्य-दर्शी थे। वे बहुदेववादी थे। उन को भावनाएं श्रौर श्राकांचाएं स्पष्ट थीं । वे श्राशावादी थे । इस के विपरीत उपनिपद् के ऋषियों की दृष्टि भीतर की श्रोर ज़्यादा जाती है। विश्व-ब्रह्मांड की एकता में उन का अखंड विश्वास है। संसार के भोगों श्रीर ऐश्वयों के प्रति वे उदासीन दिखाई देते हैं। उन के विचारों पर एक श्रस्पष्ट वेदना की छाया है। वे संसार के परिमित पदार्थों से श्रपने को संतुष्ट न कर सके। सांत का श्रनत के प्रति श्रनुराग सब से पहले उपनि-पदों की रहस्यपूर्ण वाणी में श्रभिव्यक्त हुश्रा है। उपनिपदों की श्र्तियां रहस्यवाद के सब से प्रथम गीत हैं। ब्राह्मणों की तरह उपनिपद् कर्मकांड में रुचि नहीं दिखलाते। जब मनुष्य के मस्तिष्क पर विचारों का बोक्स पड़ता है, तो वह बहुत सी गति श्रीर वेग खो वैठता है। उपनिपद् कर्म पर नहीं ज्ञान पर, जीवन-संग्राम पर नहीं, जीवन-संबंधी चिंतन पर ज़ोर देते हैं। ऋग्वेद के श्रार्थ ऐहिक ऐश्वर्य की खोज करते थे, वे विजय चाहते थे। ब्राह्मण-युग के यज्ञकर्ता स्वर्ग के श्रभिकापी थे। उपनिपद्-काल के साधक दोनों के प्रति उदासीन हैं, उन का लच्य मुक्ति है। वे सय प्रकार के यंधनों, सब प्रकार की सीमाश्रों से मुक्त होकर श्रनंत में जीन हो जाना चाहते थे। ऋग्वेद के दो-चार दार्शनिक सुक्तों को छोड़ कर उपनिपर्दों की गुजना उन से पहले के किसी साहित्य से नहीं की जा सकती। भारतवर्ष में वाह्मण-युग के बाद उपनिपदों का समय श्राया, यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल सतत गतिशोज प्राकृतिक त्रखों से ही संवद नहीं है, बिक्क उस का विश्व के किसी स्थिर त्रख से भी संबंध है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि विश्व की समस्याओं पर विचार श्रीर मनन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, जिसे कर्म श्रीर संघर्ष की प्रवृत्तियां हमेशा के लिए दवा कर नहीं रख सकतीं।

उपनिपद् गद्य और पद्य दोनों में हैं लेकिन उन की भापा सब जगह काव्यमयी है। वे काव्य सुलम संकेतों से भरे पड़े हैं। फिर वे एक क्यक्ति के लिखे हुए भी नहीं हैं। एक ही उपनिपद् में कई शिक्कों का नाम आता है जिस का अर्थ यह है कि एक उपनिपद् का एक लेखक की कृति होना आवश्यक नहीं है। इन्हीं दो बातों के कारण उपनिपदों के व्याख्या-ताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। हिंहुओं का विश्वास है कि सब उपनिपद् ईश्वर-प्रदत्त हैं और इस जिए एक ही सब्चे मत का प्रतिपादन करते हैं। वादरायण ने वेदांतस्त्र जिख कर यह दिखाने की चेष्टा की थी कि सब उपनिपदों का विश्व की समस्याओं पर एक मत है, सब उपनिपदों की शिक्षा का वेदांत के पन्न में समन्वय हो सकता है। आजकल के विद्वान् इस सरज विश्वास का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वास्तव में उपनिपदों में अनेक प्रकार के सिद्धातों के पोपक वाक्य पाए जाते हैं। यही कारण है कि वेदांत के विभिन्न सप्रदायों का हरेक आचार्य अपने मत की पुष्टि करनेवाली श्रुतियां उद्धत कर डाजता है।

यों तो उपनव्य उपनिपदों की संख्या सवा-सौ से भी श्रिधिक है जिनउपनिपदों का में एक श्रह्मोपनिपद् ( मुसन्तमानों के श्रह्माह के
परिचय विषय में ) भी सम्मिनित है, तथापि सर्वमान्यश्रौर महत्वपूर्ण उपनिपदों की संख्या श्रधिक नहीं है । श्री शंकराचार्य ने
ईशादि दस उपनिपदों पर ही भाष्य किया है । निम्न-किखित श्र्बोक में
दस उपनिपद् गिनाए गए हैं:

ई्श केन-कठ-प्रश्न-मुंड-मांहूक्य-तित्तिरिः ऐतरेयञ्च छांदोग्यं बृहदारस्यकन्तथा।

शर्थात् दस मुख्य उपनिषद् ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैित्तरीय, छांदोग्य श्रौर बृहदारण्यक हैं। इस सूची में कोषीतकी, मैत्री (मैत्रायणी) श्रौर श्वेताश्वेतर का नाम जोड़ देने पर तेरह मुख्य उपनिषदों की संख्या पूरी हो जाती है। श्लोक में जो उपनिषदों का क्रम है वह केवल पद्य-रचना की सुविधा के श्रनुसार है। कौन से उपनिषद् किन उपनिपदों से ज़्यादा प्राचीन हैं, इस विषय में तीन्न मतभेद है। प्रोफ़े-सर डासन के मत में गद्य में लिखे उपनिषद् श्रधिक प्राचीन हैं। परंतु इस मत का पोषक कोई प्रमाण नहीं है। श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ए कंस्ट्-विटव सर्वे श्राफ़ उपनिषदिक फिलासफ़ी' में प्रोफ़ेसर रामचंद्र दत्तान्नेया रानडे ने डासन के मत का खंडन किया है। उन की सम्मति में उपनिपदों हो श्रापेत्तिक समय-विभाग इस प्रकार होना चाहिए:—१—बृहदारण्यक श्रौर छांदोग्य, २—ईश श्रौर केन, ३—ऐतरेय, तैत्तरीय श्रौर कौषीतकी; ध—कठ, मुंडक श्रौर रवेताश्वेतर, ४—प्रत्न, मैन्नी श्रौर मांडूक्य।

इन समूहों को उत्तरोत्तर श्रवीचीन समसना चाहिए, श्रथीत् पहला-समूह सब से प्राचीन श्रौर श्रंतिम सब से बाद का है। श्री बेक्वेल्कर का मत है कि एक ही उपनिपद् में भिन्न कालों की रचनाएं पाई जाती हैं। एक ही उपनिपद् के कुछ भाग उस के दूसरे भागों की श्रपेन्ना प्राचीन या श्रवीचीन हो सकते हैं। श्रीराधाकृष्णन् के मतानुसार उपनिपदों का रचना-काल वैदिक मंत्रों के बाद से श्रारंभ होकर छठवी शताब्दी ई० पू० तक माना जा सकता है। संभव है कि उक्त तेरह में से कुछ उपनिपद् वौद्ध-मत के प्रचार के बाद बने हों। श्रलग-श्रलग उपनिपदों के रचना-काल का निर्णय करना सर्वथा श्रसंभव है। प्राचीनतम उपनिपदों में दार्शनिक चिंतन श्रिषक है; बाद के उपनिपदों मे धर्म श्रौर भिक्त के भाव श्राने लगते हैं। उपनिपद्-साहित्य में दर्जनी दार्शनिकाँ, शिचकाँ या विचारकों के नाम उपनिपदों के लेखक पाप जाते हैं। इन में से कुछ नाम यह हैं।—
या विचारक शांडिल्य, दध्योंच, सनत्कुमार, श्रारूणि, याज्ञवन्त्रम, उद्दालक, रेक्व, प्रतर्दन, श्रजातशम्नु, जनक, पिप्पकाद, वरुण, गांगाँ, मैत्रेयी इत्यादि। उपनिपदों के ऋषियों के विषय में एक रोचक और दशंभीय बात यह है कि उन में से बहुत विवाहित गृहस्थ हैं। याज्ञवल्क्य के दो खिया थीं। श्रारूणि के श्रवेतकेत नाम का पुत्र था जिसे उन्हों ने ब्रह्मज्ञान सिखाया। इसी प्रकार स्त्रुग वरुण के पुत्र थे। उपनिपदों के श्रधिकाश भाग संवाद-रूप में हैं थीर कहीं-कहीं पति-पत्नी एवं पिता पुत्र के संवाद बढ़े रोचक जान पहते हैं।

अपने रचना-काज से ही भारत के दार्शनिक साहित्य में उपनिपदों का मान होता श्राया है। उपनिपदों की भाषा यही मनोहर श्रीर प्रसाद-गुग्ग-संपन्न है। उपनिपदों के ऋषियों की वाग्यी निष्कपट, सरज बाजकों के बोजने के समान हृदय को श्राकपित करने वाजी है। यही कारग्र है कि जो कोई भी उपनिपदों को पढ़ता है, मोहित हो जाता है। सन् १६४६—४७ ई० में दाराशिकोह (श्रीरगज़ेय के माई और शाहजहां के पुत्र) ने उपनिपदों का श्रानुवाद फ़ारसी में कराया। उजीसवीं शताब्दी के श्रारंभ में उन का फ़ारसी से जीटिन में श्रानुवाद हुआ और वे शीघ्र ही योर्प में प्रसिद्ध हो गए। जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहार उपनिपदों पर ऐसे हो मोहित हो गया था जैसे कि महाकि गेटे 'शकुतजा-नाटक' पर। कहते हैं कि शयन करने से पहले उक्त दार्शनिक अनुवाद हैं, जिन में रुग्रर, मैक्समूजर, हाक्टर गंगा-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'सर्वे आफ उपनिषदिक फिलासोफ्री', पृ० १६

र सर्वे श्राफ़ उपनिषदिक फिलासोफ़ी, पृ० ४२४

नाथ मा श्रादि के श्रनुवाद उल्लेखनीय हैं। प्राय. भारत की सभी भाषाश्रों में उपनिषदों के श्रनेक श्रनुवाद पाए जाते हैं।

नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण उपनिपदों का सिच्स परिचय देते हैं, श्राशा है इस से पाठकों का उपनिषद्-दर्शन की विविधता के समक्तने में कुछ सहा-यता मिलेगी।

यह उपनिषद् सब से प्राचीन है श्रीर सब से श्रिधिक महत्व का भी
१-वृहदारण्यक
पहले श्रध्याय में पुरुष को यज्ञ का श्ररव मान
कर विर्णित किया गया है। 'इस पित्रत्र श्ररव का उपा सिर है; सूर्य,
चज्जु; वायु, प्राण्, श्रिन, सुख, श्रीर संवत्सर, श्रारमा। द्युलोक उस की
पीठ है, श्रंतिरच, उदर; पृथ्वी, चरण इत्यादि।'' कुछ श्रागे चल कर
इसी श्रध्याय में वर्णन है कि प्रारम में श्रात्मा श्रकेला था, पुरुष के श्राकार
का (पुरुपविध:)। श्रकेले वह डरा, इसी लिए श्रव भी एकांत में लोग
डरते हैं। फिर उस ने सोचा, श्रकेले में किस से डरू १ दूसरे से ही भय
होता है (द्वितीयाद्वे भयं भवित)। श्रकेले उस का जी नहीं लगा, उस
ने श्रपने को दो में बॉट लिया, एक स्त्री श्रीर एक पुरुष। इस प्रकार मनुप्यों की सृष्टि हुई। फिर उन में से एक बैल बन गया, दूसरा गाय। इस

प्रकार पशु-पित्तयों की सृष्टि हुई।

दूसरा श्रध्याय। गार्ग्य नाम का श्रिमानी ब्राह्मण काशी के राजा श्रजातशत्रु के पास गया। 'हे राजन्, श्राद्त्य में जो पुरुष है उस की मैं उपासना करता हूं, चंद्रमा में जो पुरुष है, विद्युत् में, श्राकाश में, श्रान्त में, वायु में, जल में जो पुरुष है, उस की मैं उपासना करता हूं।' श्रजातशत्रु ने कहा—'तुम ब्रह्म को नहीं जानते।' श्रीर उस ने स्वयं गार्ग्य को ब्रह्म का स्वरूप समसाया। इसी श्रध्याय में याज्ञवह्नय को श्रपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से संवाद करते हुए दिखलाया गया है। उन्हों ने मैत्रेयी से प्रस्ताव किया—'लाश्रो मैं तुम्हारे श्रीर कात्यायनी के बीच में

धन का विभाग कर दूं।' मैत्रेयों ने कहा, 'यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो तो क्या में श्रमर हो जाऊँगी ?' याज्ञवहक्य ने उत्तर दिया कि 'धन से श्रमरता की श्राशा नहीं की जा सकती।' 'हे भगवन्, जिस से में श्रमर नहीं होऊँगी, उस का क्या करूँगी। में जिस से श्रमर होऊ वहीं श्राप चतजाए।' याज्ञवहक्य बोजे, 'तुम मेरी प्रिय पश्नी हो, प्यारे वचन बोजती हो। सच जानों कि पित के जिए पित प्रिय नहीं होता, श्रारमा के जिए पित प्रिय होती हैं। स्त्री के जिए स्त्री प्रिय नहीं होती, श्रारमा के जिए स्त्री प्रिय होती हैं' इत्यादि। उपनिपद्-दर्शन के कुछ बहुत ही खुंदर विचार इस श्रध्याय में पाए जाते हैं जिन का वर्णन हम श्रागे करेंगे।

तीसरे श्रध्याय में जनक जानना चाहते हैं कि सब से वहा ब्रह्मवेत्ता कीन है जिसे गउए दान दी जायँ। याज्ञवन्त्र्य गउए लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। उत्तरकालीन शकर के श्रनुयायी वेदातियों जैसा वैराग्य याज्ञ-वन्त्र्य में नहीं है। जनक की सभा के सारे पंडित कृद्ध होकर परीचा करने के लिए याज्ञवन्त्र्य से प्रश्न करते हैं श्रीर याज्ञवन्त्र्य उत्तर देते है। वचक (वाचाल) की बेटी गार्गी याज्ञवन्त्र्य में पूछती है—'हे याज्ञ-वन्त्र्य! श्राप कहते हैं कि यह सब जल में श्रोतश्रोत है, फिर जल कहां श्रीतश्रोत है ?

याज्ञवन्त्य—वायु में गार्गी—वायु किस में श्रोतशीत है ? याज्ञवज्ञक्य—श्रतिरच्चोक में, गार्गी।

गार्गी इसी प्रकार प्रश्न करती जाती है कि श्रंतरिच किस में श्रोतप्रोत है, इत्यादि । श्रत में याज्ञवल्क्य क्रोधित होकर बोले—'गार्गी ! श्रगर तु ज़्यादा प्रश्न करेगी तो तेरा सिर गिर जायगा ।' श्रागे चल कर याज्ञ-वल्क्य बताते हैं कि सब श्रवर में श्रोतप्रोत है ।

चौथे अध्याय में वाज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है। पाँचवें अध्याय में फुटकर दार्शनिक विचारों का सग्रह है। छठवें अध्याय में रवेतकेतु और जैवित प्रवाहण के नाम छाते हैं। जैवित प्रवाहण पांचाल देश का राजा था, छित्मानी श्वेतकेतु उस से शास्त्रार्थ करने गया। इस अध्याय में कुछ कामशास्त्र-संबंधी विचार पाए जाते हैं। इन्छित संतान उत्पन्न करने छादि की विधियां भी लिखी हैं।

इस उपनिषद् में आठ अध्याय हैं। पहले दो अध्याओं में उद्गीथ श्रींकार का वर्णन है। इन्हीं में शौव-(श्वान-र—छादोग्य संबंधी) उद्गीथ भी पाया जाता है जिस में

कुत्तों के मुख से मंत्र गवाए गए हैं। तीसरे श्रध्याय में सूर्य को मधुमिक्खयों का छत्ता बना कर वर्णन किया गया है। इसी श्रध्याय में कृष्ण का नाम भी श्राता है। देवकी के पुत्र कृष्ण को 'घोर श्रांगिरस्' नामक श्रवा ने शिक्षा दी। चौथे श्रध्याय में सत्यकाम जावाल श्रीर उस की माता की कथा है। सत्यकाम जावाल हरिद्रुमान् के पुत्र गोतम के पास शिक्षा श्राप्त करने गया। उन्हों ने उस का बंश-परिचय पूछा। सत्यकाम ने उत्तर दिया—'में नहीं जानता। माता से पूछ कर वताऊँ गा।' वह श्रपनी माता के पास गया। मा ने उत्तर दिया—'पुत्र, यौवन-काल में सेवा करती हुई में इधर-उधर घूमती रहती थी। मुक्ते पता नहीं कि में ने तुन्हें कैसे पाया ? में तेरा गोत्र नहीं बता सकती।'

सत्यकाम ने ठीक ऐसे ही जाकर ऋषि से कह दिया । ऋषि ने कहा, 'तू ने सत्य-सत्य बात कही है, इस जिए तू अवश्य बाह्यण है। मैं तुमें अवश्य शिक्षा दूँगा।'

पोचवें शक्याय में वृहदारण्यक के श्वेतकेतु श्रीर प्रवाहण जैवित का संवाद है | इसी शक्याय में श्रश्वपति कैकेय का नाम भी श्राता है |

छ्टवा थध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इस मे श्रारुणि ने श्रपने पुत्र श्वेत-केतु को बहाविद्या की शिचा दो है, 'हे श्वेतकेतु वह ब्रह्म तू हो है।' शत-पथ ब्राह्मण में लिखा है कि श्रारुणि याज्ञवल्क्य के गुरु थे। श्रिवृक्तरण

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'सरं पद् उपनिषदिय फिलासोफी', पृष्ठ २३

का सिद्धात पहली बार यहीं सममाया गया है। सातवें श्रध्याय मे नारद ने सनरकुमार से ज्ञान सीखा है। श्रतिम श्रध्याय में इद श्रीर विरोचन के प्रजापित के पास जाकर श्रारम-जिज्ञासा करने की कथा है। इन में कुछ कथाश्रों का वर्णन श्रागे श्राएगा।

ईशोपनिपद् में सिर्फ़ श्रठारह मत्र हैं। इस उपनिपद् में ज्ञान-कर्म-समुच्चय-वाद् का यीज पाया जाता है । श्राहिमक

३ ४-ईश श्रीर केन

कल्याण के लिए ज्ञान श्रीर कर्म दोनों श्राव-श्यक हैं। गीता के निष्काम धर्म का मूज भी यही उपनिपद् है। केनो-

पनिषद् में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है। वाणी और मन उसे नहीं जान सकते । देवतार्थ्यों की विजय वास्तव में ब्रह्म की ही विजय है । विना ब्रह्म की शक्ति के एक तिनके को भी श्राम्न जला नहीं सकती श्रीर वायु उड़ा नहीं सकती।

श्रारभ में केवल एक श्रारमा थी। उस ने हच्छा की कि लोकों की सृष्टि

करू। दूसरे अध्याय में तीन प्रकार के जन्मों ५-ऐतरेय का वर्णन है। जब मा के गर्भ में जाता है तब

बालक का प्रथम जन्म होता है। गर्भाशय से वाहर श्राना दूसरा जन्म है। श्रपना घर पुत्रों को सौंप कर वृद्धावस्था में जब मरता है तो मनुष्य का नीसरा जन्म होता है। तीसरे श्रध्याय में प्रज्ञान की महिमा का वर्णन है। बहुत से मनोविज्ञान के शब्द इस अध्याय में पाए जाते हैं। संज्ञान, विज्ञान, मेघा, धति, मति, स्मृति, संकल्प खादि मानसिक क्रियाए प्रज्ञान

के ही रूपातर हैं। यहा 'रेशनज साइकालोजी' का बीज वर्तमान है। अज्ञान में सब कुछ प्रतिष्ठित है, प्रज्ञान वहा है।

पहला ऋध्याय शिचा ऋध्याय है। श्राचार्य ऋपने शिष्य को सिख-बाता है —'सस्य बोना कर, धर्माचरण किया ६--तैत्तिरीय

कर, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, इत्यादि। 'जो हमारे अच्छे कर्म हैं उन्हीं का अनुकरण करना, बुरों का नहीं।' दूसरी ब्रह्मानंदवरुली में बतलाया गया है कि जो ब्रह्म को श्रानंदस्वरूप जानता है, वह किसी से नहीं करता । 'वह रसस्वरूप है, उसी को पाकर श्रानंन्दी होता है ।' इसी श्रध्याय में मनुष्यों, गंधवीं, पितरों श्रादि के श्रानंद का वर्णन है। ब्रह्म का श्रानंद पार्थिव सुखों से करोड़ों गुना बड़ा है। वासना-हीन श्रोत्रिय को भी उतना ही श्रानंद मिलता है। तीसरी भृगु-वल्ली में ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति बताई गई है श्रीर पंचकोशों का वर्णन है।

पहले श्रध्याय में देवयान श्रीर पितृयान मार्गी का वर्णन है । श्रंतिम

था चतुर्थ में बालािक श्रीर श्रजातशत्रु की कथा की श्रावृत्ति है। दूसरे श्रध्याय में कौषीत की, पेंगय

प्रतदेन श्रोर शुष्क भृगार ऋषियों के सिद्धातों का वर्णन है। तृतीय श्रध्याय में इंद्र प्रतदेन से कहते हैं कि मुभे (इद्र को) जानने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है।

कठोपनिषद् बहुत प्रसिद्ध है। इस के अंग्रेज़ी में कई अनुवाद निकल चुके हैं। कठ की कथा और कविता दोनों रोचक कैं। निचकेता नामक बालक पिता की आज्ञा से और स्वेतास्वेतर यम (मृथ्यु) के यहां (श्रतिथि बन कर) गया

श्रीर यम की श्रनुपिश्यित के कारण तीन दिन तक भूखा रहा | वापिस श्राने पर यम को बड़ा खेद हुआ श्रीर उन्हों ने निचकेता से तीन वरदान मॉगने को कहा | दो इच्छित वर पा जाने पर तीसरे वर में निचकेता ने 'मरे हुए पुरुष का क्या होता है' इस प्रश्न का उत्तर मॉगा | यमाचार्य ने कहा—'तुम धन श्रीर ऐश्वर्य मॉग जो, सुंदर स्त्रियां मॉंग जो, लंबी श्रायु मॉग जो, मगर इस प्रश्न का उत्तर मत मॉगो |' परंतु निचकेता ने श्रपना हठ नहीं छोड़ा श्रीर यम को निचकेता के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा | श्रारमा की दुर्ज्यता, श्रमरता श्रादि पर इस उपनिषद् में बड़े सुंदर विचार पाए जाते हैं |

कठ श्रौर मुंडक दोनों की कविता पर रहस्यवाद की छाया है। मुंडक-

उपनिषद् में सप्रपंच बहा का बड़ा सुदर वर्णन है। 'वहा न सूर्य चमकता है, न चद्रमा, न तारे, न यह विजित्वयां, फिर इस श्रान्न का तो कहना ही क्या? उस की ज्योति से ही यह सारा जगत् भासमान है। ब्रह्म ही श्रामे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दिल्या श्रीर उत्तर में है, ब्रह्म ऊपर श्रीर नीचे है। '१

रवेतारवेतर के पहले अध्याय में तत्काकीन अनेक दार्शनिक सिद्धांतों की आलोचना है। उस समय में 'स्वभाववाद' 'कालवाद' 'यदच्छावाद' आदि अनेक वाद चल पड़े थे। इस उपनिपद् में रोवमत और सांख्य-सबंधी विचारों का चाहुल्य है। किंतु रवेतारवेनर का साख्य निरोश्वरवादी नहीं है। प्रकृति माया है और महेश्वर मायी (माया के स्वामी या अध्यक्त)। माया शब्द का प्रयोग करते हुए भी रवेनाश्वेतर में जगत् के मिण्या होने की कल्पना नहीं है। कुछ समय के बाद स्थि और प्रलय होने का विचार भी इस में वर्तमान है।

भगवद्गीता के विचारों का आधार बहुत कुड़ यही तीन उपनिपद् हैं। प्रश्नोपनिपद् की शैजी वैज्ञानिक श्रोर आधुनिक मालूम होती है।

११-१३ — प्रश्न, भेन्नो, श्रीर माङ्क्य सुकेशा, सरयकाम, सीर्यायणी, कौसल्य, वैदर्मी श्रीर कवंधी—यह छः जिज्ञासु महर्षि विष्य-लाद के पास जाकर श्रवने-श्रवने प्रश्न रखते हैं

जिन का ऋषि क्रमशः समाधान करते हैं।

कबधी कात्यायन (कात्यायन गोत्र का नाम है ) ने पूछा—'भगवन् यह प्रजाएं कहा से उथवा होती हैं ?'

भागंव वैदर्भी ने पूछा — भगवान् । कितने देवता प्रजा का धारण करते हैं ? कीन देवता उन्हे प्रकाशित करते हैं ? इन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कीन है ?

९ मुडकोपनिषद् में परा श्रीर श्रासा विद्या का महत्वपूर्ण भेद समकाया गया है। 'कठ' में श्रीय श्रीर 'प्रेय' का भेद भी कुछ ऐसा ही है।

उत्तर—'प्राया'

आश्वलायन कौसल्य ने पूजा —'भगवन्, यह प्राम कहां से उत्पन्न होता है, इस शरीर मे कैसे आता है और कैसे निकल जाता है ?

सौर्यायणी गार्ग्य ने प्रश्न किया—'भगवन्, इस पुरुष में क्या सोता है, श्रीर क्या जागता रहता है; कौन स्त्रप्त देखता है; किसे सुख होता है ?'

शैव्य सत्यकाम ने पूछा — भगवन् ! मरते समय श्रोंकार के ध्यान से कौन जोक मिलता है ?

सुकेशा भारद्वाज ने पूछा — 'पुरुष क्या है ?'

इन प्रश्नों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में दर्शन-संबंधो जिज्ञासा बडी प्रवत्न थी | दार्शनिक विवयों पर तरह-तरह से विचार किए जाते थे; कहीं शास्त्रार्थ के रूप में, कहीं शिष्यों की शित्ता के रूप में |

मैत्री उपनिषद् पर सांख्य श्रीर बौद्धधर्म का प्रभाव दिखाई देता है। याजा बृहद्र्थ का दुःख श्रीर निराशावाद उपनिषदों की 'स्पिरिट' के श्रनु-कृत नहीं है। राजा बृहद्र्थ शाक्यायन के पास दार्शनिक जिज्ञासा लेकर जाता है। श्रितम तोन श्रध्यायों में शिन, राहु, केतु जैसे नाम पाए जाते हैं जिन से उस काल की खगोल-विद्या का कुछ श्रनुमान होता है। इस उपनिषद् में षडंग-योग का वर्णन भी है।

मांडूक्योपनिषद् सब से छोटा उपनिषद् है। इस की मौलिकता जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति श्रीर तुरीय नामक चार श्रवस्थाश्रों का वर्णन है। विश्व-ब्रह्मांड में श्रींकार के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्रतीत, वर्तमान श्रीर भविष्य की सारी सत्ताएं श्रोंकार का न्याख्यान-मात्र हैं। जागृति श्रवस्था में चेतना विहर्मुखी होती है; स्वप्नावस्था में श्रंतर्मुखी, सुषुप्ति में श्रारमा श्रज्ञान-धन श्रीर श्रानंदमय होता है। इन तीनों श्रवस्थाश्रों में कमशः श्रारमा का नाम वैश्वानर, तैजस् श्रीर श्राज्ञ होता है। तुरीयावस्था

में यह कुछ भी नहीं होता। वहा ज्ञातृ-भाव श्रौर होय भाव दोनों लुप्त हो

जाते हैं। यही मुक्ति की श्रवस्था है। इस श्रवस्था का जन्म या वर्णन नहीं हो सकता। यह श्रविंख, शांत, श्रद्धैतावस्था है। इस श्रवस्था-प्राप्त को ही 'श्रारमा' कहते हैं। माह्नक्य पर श्री शंकराचार्य के शिन्क के गुरुवेद श्री गौड़पादाचार्य ने कारिकाएं जिखी हैं जो वेदात-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं।

### उपनिषदु-दुर्शन

उपनिषदों में ब्राह्मण-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है।

परिवद्या या ब्रह्मविद्या

को प्रकसर क्रोध थ्रा जाता है। मुंडकोपनिपद्

कहता है:—

प्लवा हयेते श्रद्दा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छे,यो येऽभिनन्दन्ति मुदा जरा मृत्युन्ते पुनरेवापि यन्ति ॥१।२।७

अर्थात् यह यज्ञ रूप नौकाए जिन में अठारह प्रकार का ज्ञान वर्जित कर्म बतनाया गया है, बहुत ही निर्बल हैं। जो मूढ़ लोग इन्हें श्रेय कह कर अभिनंदन करते हैं, वे वारबार चृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यम ने निषकेता से कहा कि एक रास्ता 'श्रेय' की ओर जाता है, दूसरा 'प्रेय' की ओर। सासारिक ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग एक है और मोच प्राप्ति का मार्ग दूसरा। इन दोनों के हंद्र को उपनिषदों ने अनेक प्रकार समसाया है। श्रेय और प्रेय की साधनमूत विद्याए भी दो प्रकार की हैं। 'परा' विद्या से श्रेय की प्राप्ति होती है श्रीर 'अपरा' से प्रेय की। 'दो विद्याप जाननी चाहिए, परा और अपरा। उन में ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद इत्यादि अपरा विद्या हैं। परा विद्या वह है जिस से उस अचर का ज्ञान होता है।' नारद जी ने सनत्कुमार के पास जाकर कहा 'मगवन् सुक्ते शिचा हो।' सनत्कुमार ने कहा—'तुम ने कहां तक पढ़ा है, जिसके आगे में बता है।' नारद ने कहा—'तुम ने कहां तक पढ़ा है, उजुर्वेद पढ़ा है वता है।' नारद ने कहा—'तुम ने कहां तक पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है

१ मुटक० शशा४-५

है, श्रन्य वेद भी पढ़े हैं, मैं ने देविवद्या, ब्रह्मविद्या, भूत-विद्या, चन्नविद्या, नचन्नविद्या... श्रादि भी पढ़ी हैं। इस प्रकार हे भगवन् में श्रभी मंत्रवित् ही हूं, श्रात्मवित् नहीं इस जिए शोच करता हूं। श्राप मुभे शोक के पार पहुँचाएं। १९ इस उद्धरण से उस समय क्या-क्या पढ़ा जाता या इस का श्रानुमान हो सकता है। साथ हो उस काज में ब्रह्मविद्या या श्रात्मविद्या कितनी ऊँची श्रीर पवित्र समभी जाती थी, यह भी मालूम हो जाता है। इंदियां, मन श्रीर तर्क श्रात्म प्राप्ति के मार्ग या साधन नहीं है, ऐसा उप-निषद् के ऋषियों का विश्वास है। कठ में जिखा है:—

पराञ्चि खानि व्यतृणास्त्रयं मू स्तरमात्यराङ्पश्यति नान्तरात्मन् ।-कश्चिद्धीरः प्रत्यगातमानमैचत्, श्रावृत्तचसुरमृतत्विमव्छान् ॥२।४।१

'विधाता ने इंद्रियों को वाह यदशीं बनाया है, इसी लिए मनुष्य भीतर की चीज़ें नहीं देख सकता; कोई धीर पुरुष ही अपनी हिन्ट को अतर्मुखी कर के प्रत्यगात्मा को देखता है।' कठ में भी कहा है —

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बह्ना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा विवृणुते तनु स्वाम् ।३।२।३ तथा—

नैवा तर्केण मितरापनेया, प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट ॥१।२।६ श्रधीत् यह श्रात्मा वाद-विवाद (प्रवचन ) से नहीं मिल सकता, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से । यह श्रात्मा जिस को वरण कर लेता है उसी को प्राप्त होता है, उसी पर यह श्रपना स्वरूप प्रकट करता है । तर्क से भी श्रात्म-ज्ञान नहीं होता, श्राचार्य के सिखाने से ही बोध होता है ।'

यहां गुरु श्रौर भगवरक्कृपा दोनों पर ज़ोर दिया गया है। श्रात्मज्ञान श्रथवा श्रात्म-प्राप्ति के लिए नैतिक गुणों का होना भी श्रावश्यक है। 'जो-दुष्कर्मों से विरत नहीं हुश्रा है, जो श्रशांत श्रौर श्रसमाहित चित्त वाला-

१ छादोग्य० ७।१।२-३

है, जिस का मन चंचल है, वह ब्रह्म को नहीं पा सकता' (कठ० १।२।२४) 'यह श्रात्मा सत्य से मिलने योग्य है, तप से प्राप्य है, सम्यक् ज्ञान श्रीर ब्रह्मचर्य से लभ्य है, निर्देशि यती ज्योतिर्मय, निर्मेल श्रात्मा को श्रपने भीतर देखते हैं' ( मुंडक ३।१।४ )।

उत्तर काल के वेदाती जिसे अनुभव (इटीयल एक्सवीरियंस ) कहते हैं, उसी से आत्मसत्ता तक पहुँच हो सकती है, केवल तर्क या वाद-विवाद से नहीं। निदिध्यासन का भी यही अर्थ है।

श्राहमसत्ता के जिज्ञासु में कुड़ विशेष गुगा होने चाहिए। मैत्रेनी श्रौर निचकेता की तरह जिन्हें संसार के ऐश्वर्य श्रौर सुख नहीं लुभा सकते, भारतीय ऋषियों के

मत में वे ही वस्तुतः श्रात्म-विषयक् जिज्ञासा के अधिकारी हैं। दर्शन-शास्त्र या श्रध्यात्म-विद्या के वास्तविक विद्यार्थी संसार की छोटी-छोटी चोज़ों के पीछे नहीं दौहते। 'जो भूमा है, जो श्रसीम श्रीर श्रनंत है, वही सुख है, उसी की प्राप्ति में श्रानद है, श्रवद में, शात या सीमिन में, सुख नहीं है।' 'जहा एक के श्रतिरिक्त कुड़ भी नहीं देखता, कुड़ भी नहीं सुनता श्रीर जानता, वह भूमा है।' भूमा में मिल जाना ही जीवन का परम उद्देश्य है। भूमा का प्रेमी जुद्सासारिक ऐश्वर्यों श्रीर भोगों में कैने फँस सकता है ?

#### चरम तत्व की खोज

उपनिपदों के ऋषियों की सब से बड़ी श्रभिजापा विश्व के तत्व पदार्थ को जान जेने की थी। ससार की विभिन्नताश्रों को एकता के सूत्र में बाँधने वाजी कौन वस्तु है ? ऐसी कोई वस्तु है भी या नहीं, यदि है तो उस तक हमारी पहुँच कैमें हो ? हम विश्व-तत्व को कहा खोजें ? विश्व के वाह्य पदार्थों तक हमारी पहुँच सीधी (डाइरेक्ट) न हो कर इदियों के माध्यम से है। श्रपनी सत्ता का ही हम प्रत्यच श्रनुभव कर सकते हैं, इस जिए विश्व तत्व की खोज हमें श्रपने में हो करनी चाहिए। कुछ काज तक इधर-उधर घूम-फिर कर उपनिषदों के ऋषि इसी निर्णय पर पहुँचे। अपनी इस यात्रा में वे कभी-कभी वायु, जल, अग्नि, आकाश, असत, प्राण आदि पर रुके भी, पर अंत में उन की जिज्ञासा उन्हें आत्म-तत्व तक ले गई। उपनिषद् के ऋषियों ने अंत में अपने अंदर माँक कर ही विश्व-तत्व का स्वरूप निर्णय किया। इस के पश्चात् उन्हों ने फिर वाह्म जगत पर दृष्टि-पात किया। उन की क्रांत-दर्शिनी दृष्टि को वाद्य जगत् और अंतर्जगत दोनों के पीछे छिपे हुए तत्वों में कोई भेद दिखाई नहीं दिया। यहां हम पाठकों को छांदोग्य की एक कथा सुनाते हैं।

इंद्र श्रौर विरोचन दोनों ने प्रजापति के पास जाकर पूछा कि 'श्रात्मा का स्वरूप क्या है ?' इद देवताओं की और विरोचन असुरों की ओर से गए थे। प्रजापति - ने कहा 'यह जो श्रॉंख में पुरुष दिखाई देता है, यह श्रात्मा है। यह जो जल में श्रीर दर्पण में दिखाई देता है, यही श्रात्मा है। ' प्रजापति ने दोनों को श्रव्छे-श्रव्छे कपडे पहन कर श्राने को कहा। जब यह सज-धज कर आए तो प्रजापित ने उन्हें जलभरे मिट्टी के पात्र में क्तॉकने की आज्ञा दी और पूछा कि क्या देखते हो ? दोनों ने उत्तर दिया-<sup>4</sup>संदर वस्र पहने अपने को।' प्रजापति ने कहा—'यही आत्मा है, यह ब्रह्म है, जो जरा-मृत्यु होन है, शोक-रहित है, श्रीर सत्य-संकल्प है।' विरोचन संतुष्ट होकर चला गया पर इद को संदेह बना रहा। 'भगवन्! यह श्रात्मा तो शरीर के श्रच्छे होने पर श्रच्छा लगेगा, परिष्कृत होने पर परिष्कृत प्रतीत होगा, अंधे होने पर अंधा, इत्यादि । यह जरा-मरगा-श्रून्य श्रात्मा कैसे हो सकता है ?' प्रजापित ने दूसरी परिभाषा दी—'जो श्रानंद -सहित स्वमों में घूमता है, वह श्रात्मा है।' इद्र का फिर भी संतोष न हुश्रा। उस ने लौट श्राकर कहा —'भगवन् ! स्वप्न मे सुख-दुख दोनों ही होते हैं, इस लिए स्वप्न देखने वाला श्रात्मा नहीं हो सकता।' सदा बद-लने वाली मानसिक दशाश्रों को श्रात्मा मानना सतोप-जनक नहीं है। प्रजा-

१ छादोग्य० ८। ७। १२

पित ने समकाया कि गहरी नींद में जो संपूर्ण सुख में सोता है श्रीर स्वप्न नहीं देखता वह श्रात्मा है। इद्र का श्रव भी समाधान न हुश्रा, उस ने क्हा—'इस में मुक्ते कोई भलाई नहीं दीखती। ऐसा जान पढ़ता है कि सुपुष्ति-दशा में श्रात्मा विनाश को ही प्राप्त हो जाता है।' प्रजापित ने समकाने की चेप्टा की, 'हे मघवन्! शरीर की ही मृत्यु होती है, श्रात्मा की नहीं। इस श्रमृतमय, श्रशरीर श्रात्मा को प्रिय श्रीर श्रप्रिय नहीं छूते।'

यहा प्रजापित का श्रमिपाय जागृत, स्वप्न श्रीर सुपुष्ति श्रवस्थाश्रों के श्राधार या श्रिधिष्ठान-रूप श्रारमा की श्रोर इिगत करना है जो कि किसी एक श्रवस्था से समीकृत नही किया जा सकता | श्राधुनिक काल में जान स्टुश्चर्ट मिल ने श्रपने तर्कशास्त्र में वतलाया है कि किसी पदार्थ का स्वरूप उस का श्रनेक श्रवस्थाश्रों में श्रध्ययन करने से मालूम हो सकता है। श्रेय पदार्थ की परीचा उस की विभिन्न दशाश्रों में करनी चाहिए, इस तथ्य को श्रार्य दार्शनिकों ने उपनिपत्काल में ही जान लिया था। जगह-जगह स्वप्नादि श्रवस्थाश्रों का उदलेख इस का प्रमाण है।

श्रपने में विश्वतस्त्र का श्राभास पा लेने पर उस की सत्ता में इड़ विश्वास हो जाता है। यदि विश्व-तस्त्र मुक्त में वर्तमान है तो में उस की सत्ता में सदेह नहीं कर सकता, क्योंकि श्रपनी सत्ता में संशय करना संभव नहीं है। जिस तस्त्र को इन श्रप्तियों ने श्रपने में देखा, वहीं तस्त्र- उन्हें वाह्य जगत में भी स्पंदमान दिखाई दिया, उन्हों ने देखा कि यह श्राह्म- तस्त्र श्रमर है। 'जीवापेत वाव किलेद स्त्रियते न जीवो स्त्रियत इति' श्रिश्चीत् जीव से विश्वत्त होने पर यह मरता है, जीव नहीं मरता। श्राह्मा के विपय में कठोपनिषद् में जिखा है.—

न जायते म्रियते वा विपश्चित्राय कुतश्चित्र न वभूव कश्चित् । श्रजो नित्यः शाश्वतो ऽय पुरागो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२।१६

१ छा० ६।११।३

श्रयांत्—'यह न कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है। यह चैत-न्य स्वरूप कभी, कहीं से नहीं श्राया। यह श्रज है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है; शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता।' तत्व-पदार्थ का श्रयं ही यह है कि वह श्रनित्यों में नित्य रूप से श्रवस्थित रहे श्रीर बहुतों में प्रक हो।

विश्व-तत्व की वाह्य जगत् में खोज का सब से श्रच्छा उदाहरण छांदो-नय में है। श्राक्षा श्रीर उन के पुत्र श्वेतकेतु में ब्रह्मविद्या-विषयक संवाद -हो रहा है,:—

'पुत्र, न्यय्रोध (वटवृत्त ) का एक फल यहां लाम्रो।'

'यह ले श्राया, भगवन्।'

'इसे तोडो।'

रवेतकेतु ने उसे तोह हाला। श्रारुणि ने पृछा-

'क्या देखते हो ?'

'छोटे-छोटे दाने।'

'इन में से एक को तो तोडो।'

'तोड़ जिया, भगवन्!'

'क्या देखते हो ?'

'कुछ भी नहीं।'

तब श्रारुणि बोर्जे—'हे सोम्य जिस श्रिणमा कोतुस नहीं देखते, उसी में से यह महान् वट-वृत्त निकला है। सोम्य, श्रद्धा, करो।

यह जो श्रिणिमा ( श्रिणु या सूच्म वस्तु ) है, एतदात्मक ही यह सब संसार है। यह श्रिणिमा ही सत्य है। यही हे श्वेतकेतु! तुम हो ( तत्व मसि श्वेतकेतो )।'

वही सूचम सत्ता जो जगत् की श्रात्मा है, श्वेतकेतु में भी श्रात्म-रूप में वर्तमान है; जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। जागृत, स्वप्न श्रादि

१ छादोग्य० ६।१२

श्रवस्थाश्रों का विश्लेपण करके ऋषि जिस तस्व पर पहुंचे थे, वही तस्व वट-वृत्त के बीज में भी श्रदृश्य रूप में वर्तमान है। उपनिपदों में श्रतर्जगद् के तस्व-पदार्थ को श्रास्मा श्रीर वाद्य जगत् के तस्व को ब्रह्म नाम से पुकारा गया है। उन का यह निश्चित मत है कि यह श्रास्मा ब्रह्म ही है (श्रय-मारमा ब्रह्म)।

छादोग्य के ही छठवे श्रध्याय में हम पहते हैं .— सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाहितीयम् ।

'हे सोम्य । आरंभ में यह एकमात्र श्रिह्नतीय सत ही वर्तमान था।' कुछ लोग कहते हैं कि श्रादि में एक श्रिह्नतीय श्रसत् ही था जिस से सब उत्पन्न हुश्रा, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है ? श्रसत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस लिए सृष्टि के श्रादि में एक श्रिह्नतीय सत्पदार्थ ही श्रस्तित्ववान् था, ऐसा निश्चय करना चाहिए।'?

'हे सोम्य जैसे एक ही मिटी के पिंड को जान लेने पर मिटी की सारी चीज़ें जान ली जाती हैं क्योंकि मिटीके सब कार्य वाणी का श्रालंबन या नाम-मात्र हैं, वैसे ही बहा को जान लेने पर कुछ जानने को शेप नहीं रहता।' यह उद्धरण वेटात साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। बहा के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है, इस का यही श्रर्थ है कि सब कुछ बहा का कार्य है।

तैत्तिरीय उपनिषद् में सृष्टिका वर्णन इस प्रकार है। 'उस घारमा से श्राकाश उरपन्न हुआ, श्राकाश से वायु, वायु से श्राग्न, श्राग्न से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, वनस्पतियों से श्रन्न श्रीर श्रन्न से पुरुप।'

'जिस से यह भूतवर्ग उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो कर जिस में जीवित रहते हैं, जिस की श्रोर यह जाते हैं, जिस में प्रवेश करते हैं, उस की जिज्ञासा करो, वह बहा है।' 'श्रानद से ही सब भूतवर्ग उत्पन्न होते हैं,

१ छादोग्य० ६।२।१।४

२वही ६।१।४

दलक हो कर आनंद में ही जीवित रहते हैं।' 'कौन साँस ले सकता, कौन जीवित रह सकता, यदि यह आकाश आनंदमय न होता।'

'श्रत्न को ब्रह्म समसना चाहिए; प्राण को ब्रह्म समसना चाहिए; मन को ब्रह्म समसना चाहिए, विज्ञान को ब्रह्म समसना चाहिए; श्रानंद को ब्रह्म समसना चाहिए।'

वेदातियों का मत है कि इस प्रकरण ( मृगुवल्ली, २—६ ) में पंच-कोशों का वर्णन है। सर राधाकृष्णन के मत में अन्न का अर्थ जह तत्व-है। प्रारंभिक विचारक जह-तत्व को ही चरम वस्तु सममते हैं। इस प्रकार परमाणुवाद की नींव पड़ती है। लेकिन यदि परमाणु-पुंज ही अंतिम तत्व हैं, तो जीवन की व्याख्या किस प्रकार की जायगी ? जह से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिए प्राण अर्थात् जीवन की कल्पना करनी पड़ती है। ज्ञान या दर्शन-क्रिया सिर्फ्न जीवन से कँची चीज़ है, इस लिए मन ही अंतिम तत्व है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। विज्ञान या बुद्धि-तत्व चन्नु, मन आदि इंदियों से उच्चतर पदार्थ है, परंतु उपनिषद् के ऋषि उस से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हों ने विश्व की व्याख्या के लिए आनंद-मय आत्मतत्व का आह्वान कर के ही विश्राम लिया। तैत्तिरीय में आत्मा को सत्य, ज्ञान और अनंत विश्वित किया गया है।

उपनिषदों में ब्रह्म या विश्व-तत्व का वर्णन दो प्रकार का पाया जाता है। वे ब्रह्म को सगुण और निर्णुण दोनों तरह का बतलाते हैं। एक निर्णुण तत्व से इस विचित्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकतो, इस लिए स्थान-स्थान पर जगत् का वर्णन विराट् सत्ता का अंग कह कर किया जाता है। जो ब्रह्म जगत् से सहचरित है, जो अर्णनाभि (मकडी) की तरह विश्व को अपने से ही उत्पन्न करके उस में ज्यास होता है, उसे सप्रपंच ब्रह्म कहते हैं। प्रपंच का अर्थ है विश्व का विस्तार। उपनिषदों में सप्रपंच ब्रह्म का वर्णन बड़ा का व्यामय है। नीचे हम कुछ रलोक उद्धत करते हैं:—

यः पृथिन्यां तिष्ठन् पृथिन्या श्रंतरो, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शारीर यः पृथिवीमतरो यमयति, एप त श्रात्माऽन्तर्याम्यमृत ।

वृहदारगयक० ६।३

श्रथं. — जो पृथ्वी में स्थित है श्रीर पृथ्वी का श्रंतर है; जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिस का पृथ्वी शरीर है, पृथ्वी के श्रदर बैठ कर जो उस का नियमन या नियमण करता है, वह श्रतर्यामी श्रमृतमय तेरा श्रासा है। इसी प्रकार श्ररमा जल में, श्रान में, श्रंतिरच्च श्रादि सब में श्रतर्यामी स्व से विराजमान हैं।

एतस्य वा श्रचरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचंद्रमसौ विधतौ तिष्ठतः— बृहदारगयक० ३।८।६

श्रयः — हे गार्गी ! इसी श्रचर के शासन में सूर्य श्रौर चद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं । इसी के शासन में द्यावापृथिवी, निमेप, सुहूर्त श्रादि धारण किए जाकर स्थित हैं ।

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तमत्र च गच्छति

तं देवा. सर्वेंऽपिंता स्तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत् । कठ० २।६

श्रर्थ. — जहां से सूर्य उदित होता है श्रीर जहां श्रस्त होता है, जिस में सब देवता श्रिपत हैं, जिस का कोई श्रितिक्रमण नहीं कर सकता, यह वहीं है।

म्निर्ज्यथैको भुवन प्रविष्ठो रूप रूप प्रतिरूपो वभूव एक्स्तथा सर्व भूतान्तराग्मा रूपं रूप प्रतिरूपो बहिथ्य। (कठ २। १। ६)

श्रर्थ. — जैसे श्रिन भुवन में प्रवेश कर के श्रनेकों रूपों में श्रिभव्यक्त हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का श्रतरात्मा प्रत्येक रूप (शक्त) में श्रासमान है, इस के वाहर भी यही श्रात्मा है।

## उपनिषद्

यस्मिन्द्यौः पृथिवी चांतरित्तमोतं मनः सह प्राणेश्च स्वैः । तमेवैकं जानथ प्रात्मानमन्या वाचो विमुख्यशसृतस्यैष सेतः ॥

(मुं०२।२।४)

श्रर्थ:—जिस में चुलोक, पृथिवी श्रीर श्रंतरिक्त पिरोए हुए हैं, जिस में प्राणों सहित मन पिरोया हुश्रा है, इसी एक को श्रात्मा जानो, दूसरी बातें छोड दो। वह श्रमृत (श्रमरता) का सेतु है।

श्राग्निर्मूर्था चन्नुपी चद्रस्यौ दिशः श्रान्ने वाग्विवृताश्च वेदा । वायुः प्राणो हृदयं विश्वसस्य पद्भ्यां पृथ्वी ह्येष सर्वभूतांतरात्मा ॥ (सुं० २।१।४)

श्रथी:—श्रिग्न उस का सिर है, चंद्रमा श्रीर सूर्य नेत्र हैं श्रीर दिशा कान। उस की वाणी से वेद निकले हैं। वायु उस का प्राण है, विश्व उस का हृदय है; पृथ्वी उस के चरणों से उद्भूत हुई है; वह सब का श्रंतरात्मा है।

श्रतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यदंते सिंधवः सर्वेरूपाः । श्रतश्च सर्वा श्रोषधयो रसाश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यतरात्मा ॥ ( सुं० २ | १ | ६ )

श्रर्थः — इसी से सब ससुद्र श्रोर पर्वत उत्पन्न हुए हैं; इसी से श्रनेक रूपों की नदियां बहती हैं, समस्त श्रोषधियां श्रोर रस इसी से निकले हैं, सब भूतों से परिवेष्टित होकर यह श्रंतरात्मा स्थित है।

मनोमयः प्राग्धशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद्यं सन्निधाय । तद्विज्ञानेन परिपश्यति धीरा श्रानंदरूपमसृतं यद्विभाति ॥

(मुं०२।२।७)

श्रथं:—यह श्रात्मा मनोमय है, मन की वृत्तियों से जाना जाता है; श्राण श्रौर शरीर का नेता है, हृदय में सन्निहित है, श्रौर श्रन्न में प्रतिष्ठित है। धीर जोग शास्त्र-द्वारा उसे जानते हैं श्रौर उस की श्रानंदमय श्रमृत-स्वरूप भासमान सत्ता का दर्शन करते हैं। सप्रपच ब्रह्म के इस कवित्वसय वर्णन के बाद इस निष्प्रपंच ब्रह्म के वर्णन में कुछ उद्धरण देते हैं। बृहदारगयक (३। ८। ८) में याजवन्त्रय गार्गी को श्रचर का स्वरूप समकाते हैं:—

"हे गार्गी ! इस श्रचर का विद्यान लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह स्थूल नहीं है, श्रम् नहीं है, हस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, रक्तवर्ण नहीं है, चिकना नहीं हे, यह छाया से भिन्न है, श्रधकार से प्रयक् है, वायु श्रोर श्राकाय से श्रवग है, यह श्रसंग है, यह रस-हीन श्रीर गंधहीन है: यह चक्क का विषय नहीं है, श्रोत्र का विषय नहीं है, वाणी श्रीर मन का विषय नहीं है, इस का तेज से कोई सबध नहीं है, प्राम् श्रीर मुख से भी कोई सबध नहीं है, इस का कोई परिमाण नहीं है, यह न श्रंदर है, र बाहर, यह कुछ नहीं खाता, इस को कोई नहीं खा सकता।"

केनोपनिपद् में विखा है -

श्चन्यदेव तद् विदितादयो श्चविदितादिधिद्यति शुश्रुम पूर्वेपां ये नस्तद् ब्याचित्तरे । (१) १)

श्रर्थात् जो जाना जाता है उस से बहा भिन्न है, जो नहीं जाना जाता उस से भी भिन्न है, ऐसा हम ने प्राचीन विद्वानों के मुख से सुना है।

यद् वाचाऽनभ्युदित येन वागभ्युद्यते

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते। (केन० १।५)

जिसे वाणी नहीं कह सकती, जिस की शक्ति से वाणी बोजती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, यह नहीं जिस की तुम उपासना करते हो।

मन जिस के विषय में नहीं सोच सकता, जिस की शक्ति से मन सोच-ता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं, जिस की उपासना करते हो।

निचेकेता यम से कहता है:--

श्रन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्माद् श्रन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । श्रन्यत्र भूताच भन्याच्च यत्तत्परयसि तद्वद । ( कठ, २ । १४ ) श्रर्थः—हे यमाचार्य ! जो धर्म से श्रत्मग् हैं श्रौर श्रधर्म से भी श्रत्मग है; जो कृत (किए हुए) श्रौर श्रकृत (न किए हुए) दोनों से भिन्न हैं; जो श्रतीत श्रौर भावी दोनों से पृथक् तुम देखते हो, वह सुक्ते समकाश्रो।

श्रशब्दमस्पर्शमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवन्च यत् । श्रनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवंनिचाय्य तन्मृत्यु मुखात्प्रमुच्यते । ( कठ, १ । १४ )

श्रर्थ:—ब्रह्म शब्द, स्पर्श श्रीर रूप से रहित है, श्रव्यय है, रस-रहित श्रीर सदा गंध-होन है; वह श्रनादि है, श्रनत है, बुद्धितस्व से परे है श्रीर श्रुव है। उसी का श्रन्वेषण करके मनुष्य मृत्यु के मुख से छूटता है।

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चन्नुषा। श्रस्तीति ब्र्वतोऽन्यत्र कथं तदुपत्तभ्यते। (कट, ६। १२)

श्रर्थ:—वह वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मन श्रीर चतु— इंद्रियों—द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | 'वह है' यह कहने के श्रति-रिक्त उस की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

जपर के उद्धरणों से पाठक स्वयं देख सकते हैं कि उपनिषदों में सप्र-पंच श्रथवा सगुण श्रौर निष्प्रपंच श्रथवा निर्गुण ब्रह्म दोनों का ही सुंदर श्रौर सजीव भाषा में वर्णन है । वेदांतियों का मत है कि ब्रह्म वास्तव में निर्गुण ही है श्रौर उस का सगुण रूप में वर्णन मंद-बुद्धि जिज्ञासुश्रों के बोध के लिए है । श्री रामानुजाचार्य के मत में ब्रह्म सगुण श्रौर निर्गुण दोनों ही है । वह श्रशेष कल्याणमय गुणों का भंडार है श्रौर संसार के सारे दुर्गुणों से मुक्त है ।

यदि ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण श्रौर प्रपंच शून्य है तो उस से जगत की उत्पत्ति कैसे होती है ? यदि एकता ही सत्य है तो श्रनेकता की प्रतीति का क्या कारण है ?

वेदांती इस का कारण माया को बताते हैं। इस समय हमारे सामने प्रश्न यह है कि—क्या माया का सिद्धांत उपनिषदों में पाया जाता है ?

'माया' शब्द भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन काल से प्रयुक्त होता

चला श्राया है। जारपेट में वर्णन है कि एउ श्वनी माया में गरुरूप (श्वनेक रूपपाला) हो गया है। यही पक्ति वृहदारणयक में भी पाई जाती है। वृहदारणयक के भाष्य में उक्त पक्ति (श्वर्थन हटो मायाभिः पुरुरूप ईयते) पर टीका करते हुए भी शंक्रमचार्य लिएसे हैं:—

हड़, प्रमेश्वरी सायाभि प्रज्ञाभिः नामस्यकृति मिष्याभिमानैयां न तु प्रमार्थतः पुरुक्षे बहुद्भप ईयते गम्यते ।

थयांत् इद्ग या परमेश्वर नामरूप कृत मिध्याभिमान से श्रानेक रूपीं बाला दिखलाई देता है, वास्तव में उस के बट्टत रूप नहीं होते ।

इस प्रकार श्री शंकराचार्य के मन में यहा मायायात की शिए। हैं। 'जहा हैत जैमा ( इच ) होता है, यहा इतर हतर को देगता है, सुनता है, श्रीर जानता है, एक-दूसरे में यात चीत करता है।'''' ' जब इस के जिए सब कुछ श्रारमा ही हो जाता ह तो किसे किम से देखे, किमें किम हे सूँघे, किसे किस से सुने ? यहा 'इच' शब्द के प्रयोग में चेटातियों की सम्मति में मायावाद की छुटि होती है। 'मृत्तिका के मारे कार्य नाम-रूप-मात्र हैं, मिटी ही सत्य है' छादोग्य का यह वाष्य भी जगत् के नाम-रूप-मात्र हैंने की चेषणा करता है। श्रेतताश्रेतर में जिल्ला है.—

श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् (४।६) मायान्तु प्रकृति विद्यानमायिनन्तु मप्टेश्वरम् (४। १०)

श्रयात्, वह मायावी इस से सारे जगत् की सृष्टि करता है। प्रकृति को माया सममना चाहिए श्रीर मृश्यिर या शिव को मायी या माया का स्वामी।

इन उद्धरगों के बत पर शंकर के श्रनुयायी वेदातियों का कहना कि उपनिपद् मायावाद की शिक्षा देते हैं । उन के कुछ विरोधियों का कथन है

१ऋ०६।४७।१८ २ मृ०२।५।१९

भ मू० २१४।१४

कि उपनिषदों में माया—सिद्धांत का लेश भी नहीं है और यह सिद्धांत बौद्धों से प्रभावित हुए शंकराचार्य की अपनी कल्पना है । पद्मपुराण में शंकर को इसी कारण प्रच्छन्न बौद्ध ( छिपा हुआ शून्यवादी ) कहा गया है।

वास्तव में इन दोनों मतों में श्रितरंजना का दोष है। वस्तुतः उप-निषदों में जगत् के मिथ्या होने का विचार नहीं पाया जाता। कठोपनिषत् में जिखा है—

यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्विह सृत्योः स मृत्यु माम्रोति य इह नानेव परयति । (२ । ११)

श्रर्थात्, जो यहां है वह वहां है श्रीर जो वहां है वह यहां है । वह एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहां श्रनेकता देखता है ।

इस मंत्र से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उपनिषद् ब्रह्म और जगत् की सखता में भेद नहीं करते | जब छादोग्य में आरुणि पूछते हैं, 'कथमसतः सजायेत'— श्रसत् से सत् कैसे उथ्पन्न हो सकता है ?— तब वे स्पष्ट शब्दों में जगत् का सत् होना स्वीकार कर लेते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद् जगत् को मिथ्या नहीं बताते । ऋग्वेद की पंक्ति में माया का श्रर्थ 'आश्चर्यजनक शक्ति' समम्मना चाहिए । श्वेताश्वेतर की माया तो प्रकृति ही है जिस के श्रध्यच्च शिव हैं | फिर भी यह मानना पढेगा कि एकता से श्रनेकता की उथ्पत्ति के रहस्य को उपनिषद् के ऋषियों ने स्पष्ट नहीं किया है, श्रीर कहीं-कहीं उन की माषा किसी 'माया' जैसी रहस्यपूर्ण शक्ति की श्रोर सकेत करती है | जैसा कि थिबो ने भी स्वीकार किया है, उपनिषदों में से शंकर वेदांत का विकास स्वाभाविक ही हुश्रा है | शंकर का मायावाद उपनिषदों की भूमि में श्राकर विजातीय नहीं मालूम होता |

मानसशास्त्र या मनोविज्ञान की परिभाषा मानव-इतिहास के विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार की होती आई है।

उपनिषदों का मनोविशान वास्तव में मनोविज्ञान श्राजकल की चीज़ है।

उन्नीसवीं शताब्दी में योख्य के देशों में उस का जन्म श्रौर विकास हुआ है ।

प्राचीन काल में यूनान या ग्रीस के दार्शनिक श्ररस्तू ने मनोविज्ञान की नींव खाली थी। भारतवर्ष में उपनिषदकाल में हम मानसिक व्यापारों के निषय में निज्ञासा श्रीर निचार पाते हैं। प्राचीन काल के सभी विचारक श्रासमा की सत्ता में विश्वास करते थे। ग्रीक मापा से गृहीत 'साइकॉलोजी' शब्द का श्रर्थ श्रास्मविज्ञान या श्रात्म-विषयक चर्चा है। उन्नीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान का श्रर्थ 'श्रात्मा की दशाशों का श्रध्ययन' किया नाता था। बाद को 'श्रात्मा' शब्द का प्रयोग छोड़ दिया गया श्रीर मानस-शास्त्र का काम मानसिक दशाशों का श्रध्ययन समक्ता नो निगा। श्राधुनिक काल के कुछ मनोवैज्ञानिक तो शारीरिक दशाशों से भिन्न मानसिक दशाशों की सत्ता में भी सदेह करने लगे हैं। श्रमेरिका के 'बिहेनियेरिज़म' नामक स्कूल की गति बोर जहवाद की श्रोर है।

आधुनिक विचारकों को भाँति उपनिषद् के ऋषि मानसिक और शारी-रिक दशाओं में घनिष्ट सबंध मानते हैं। इस सबंध पर विचार करने के लिए आजकल एक स्वतंत्र शास्त्र है, जिसे 'फ्रिज़ियाँ लोजिक ज साइकाँ लोजी' कहते हैं। छादोग्य में लिखा है —अजमयं हि सोग्य मनः ' — अर्थात् मन अजमय या अज का बना हुआ है। अज का ही सूचम भाग मन में परिवर्तित हो जाता है। छांदोग्य में ही अन्यत्र कहा है —आहार शुद्धी सच्च शुद्धिः, सच्च शुद्धी धुवा स्मृतिः ' — अर्थात् शुद्ध सान्तिक आहार करने से मस्तिष्क शुद्ध होता है और मस्तिष्क शुद्ध होने से स्मरणशक्ति तीव होती है।

उपनिपदों के मनोविज्ञान को हम 'रेशनल साइकॉलोजी' कह सकते हैं। सानसिक जीवन की ज्याख्या के लिए आत्मसत्ता को मानना आवश्यक है। इस आत्मा का स्थान कहां है? उपनिपदों के कुछ स्थलों में आत्मा को सीमित कर के वर्णित किया गया है। कठ में लिखा है:—

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । ( ४। १२ ) स्रयीत् श्रॅगूठे के बरावर पुरुष श्रात्मा ( शरीर या हृदय ) के बीच में स्थित है । झांदोग्य

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> छा०६, ५। ४ <sup>२</sup> छा० ७। ६। २

में भी वर्णन है कि श्रात्मा पुंडरीक (कमल ) के श्राकार के दहराकाश या इदयाकाश में स्थित है। फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ट ने श्रात्मा का स्थान मस्तक की ग्रंथि विशेष बतलाई थी।

लेकिन उपनिषद् के ऋषि आत्मा को परिवर्तनशील मानसिक दशाश्रों से एक करके नहीं मानते। आत्मा श्रविकारी है। कठोपनिषत् के श्रनुसार 'इदियों से उन के विषय सूचम हैं, विषयों से मन सूचम है, मन से बुद्धि सूचम है, बुद्धि से श्रव्यक्त श्रथवा प्रकृति श्रीर प्रकृति से भी पुरुष। पुरुष से सूचम कुछ नहीं है, वह सूचमता की सीमा है; वह परम गित है।' श्रात्मा जागृत, स्वप्न श्रीर सुष्ठित तीनों श्रवस्थाश्रों से परे है। शरीर, प्रात्मा जागृत, स्वप्न श्रीर सुष्ठित तीनों श्रवस्थाश्रों से परे है। शरीर, प्रात्मा, मन श्रीर बुद्धि यह सब श्रात्मा के ऊपर श्रावरण से हैं। शंकर के मत में तो श्रानंद भी श्रात्मा का श्रपना स्वरूप नहीं है, वह भी एक 'कोश' है। परंतु शंकर की यह व्याख्या उपनिषदों श्रीर वेदांत-सूत्रों दोनों के श्रांत-रिक श्रिभप्राय के विरुद्ध है। इस के विषय में हम श्रागे जिखेंगे।

श्राजकल के मनोवैज्ञानिक सारी मानसिक दशाओं को तीन श्रेणियों
मानसिक दशाओं का वर्णन
('वालिशन')श्रौर विकल्प श्रथवा विचार('थॉट')।
ऐतरेय के एक स्थल में लगभग एक दर्जन मानसिक दशाश्रों के नाम हैं
श्रथीत् संज्ञान, श्रज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मिति, मनीषा,
ज्ञति, स्मृति, सकल्प, क्रतु, श्रसु, काम श्रौर वश । उपनिषद् (ऐ० ३। २)
कहता है कि यह सब प्रज्ञान के ही नाम हैं।

इस एक उद्धरण से हो पता चल जाता है कि उस समय का मनो-चैज्ञानिक शब्दकोष कितना संपन्न था। हम पाठकों का ध्यान मनोविज्ञान का एक सुंदर कोप बनाने की श्रावश्यकता की श्रोर श्राकिषत करना चाहते हैं। यह काम संस्कृत के दार्शनिक साहित्य को सहायता से बिना कठिनाई के पूरा हो सकता है, परंतु इस के लिए कई व्यक्तियों का सहयोग श्रपेन्तित हैं। इस काम को पूरा किए बिना योस्प के बढ़ते हुए मानसशास्त्र-संबंधी साहित्य का हिंदी मे श्रनुवाद भी नही किया जा सकता ।

इसी प्रकार छादोग्य में एक स्थान पर 'सकल्प' की प्रशसा की गई है। मानसिक दशाओं में सकल्प ही प्रधान है, यह मत जर्मन टार्शनिक शोपेनहार के सिद्धातों से मिलता है। श्राजकल कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को प्रधानता देते हैं, कुछ सकल्प को श्रीर कुछ सवेदनाओं या मनोवेगों को। छादोग्य में ही सकल्प की महिमा बताने के कुछ बाद कहा है, 'श्रथवा चिस्त सकल्प से कपर है' (चित्तो वाव सकल्पाद् भूयः) में त्री उपनिषद् में लिखा है 'मनुष्य मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, काम, संकल्प, विचिवित्सा, श्रद्धा, श्रश्रद्धा '''सव मन ही हैं।' यहां इंदियों पर मन की प्रधानता बताई गई है श्रीर विभिन्न मानसिक दशाश्रों को मन का विकार कहा गया है।

निद्रा के विषय में बृहदारययक में जिखा है—'जैसे पत्ती थक कर घोंसजे में घुस जाता है, वैसे ही यह पुरुप श्रात होकर श्रपने भीतर जय हो जाता है।' <sup>8</sup> छादोग्य में एक स्थल में जिखा है कि सोते समय पुरुष नाहियों में प्रवेश कर जाता है श्रीर स्वम नहीं देखता। <sup>9</sup>

स्वप्नों के विषय में उपनिषदों के विचार महत्वपूर्ण हैं। वे पुरुष में स्वप्न-चर्णों में स्वन करने की शक्ति का वर्तमान होना मानते हैं। 'वहां न रथ होते हैं न रथ के रास्ते, रथों श्रौर उन के मार्गों का यह स्वजन करता है। " बहती हुई मीलों का, तहागों का, इत्यादि' (बृ० ४।३।१०) १

उपनिपकार जीव की श्रमरता या 'मृत्यु के बाद जीवन' की शिचा के पचपाती हैं। श्राजकल की 'साइकिकल रिसर्च' की (परिपदे) इस प्राचीना सत्य को स्वीकार श्रीर सिद्ध कर रही हैं।

१ छा० ७।४। २

रेखा० ७।५।१

मैत्री ४।३०

<sup>8</sup>वि० १।३। ४०

<sup>&</sup>lt;sup>प्</sup>छा० ८।६।३

व्यवहार-शास्त्र, व्यवहार-दर्शन श्रथवा श्राचार-शास्त्र में, समाज में रह-कर मनुष्य को किन-किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इस का वर्णन रहता है। शास्त्र-श्रीर समाज जिन्हे हमारे कर्तव्य बतलाते हैं, वे युक्तिसगत या बुद्धि के श्रनुकूल हैं या नहीं ? कौन-सा श्राचार या क्रिया वर्जनीय है श्रीर कौन प्रहण करने योग्य है, इस का वैज्ञानिक विवेचन व्यवहार-शास्त्र का काम है। मनुष्य जिस भाँति रह रहे हैं श्रीर श्रपने साथियों के चिरत्र को देख कर श्रच्छे-बुरे का निर्णय कर रहे हैं, उस पर विचार कर के क्या हम किन्हीं. सार्वभौम, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर पहुँच सकते हैं ? क्या मानव-व्यवहार के, उस व्यवहार के जिसे हम नैतिक दृष्टि से ग्राह्म कहते हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो देश-काल की सीमा से परे हैं ? सामाजिक श्रीर नैतिक सस्थाश्रों के इतिहास का श्रध्ययन कर के क्या हम उन के परिवर्तन श्रीर विकास के नियमों को जान सकते हैं ? इस विकास की क्या कोई नियमित गित है ?

योस्प के विद्वान बार-बार यह श्राचेप करते हैं कि मारतीय विचारकों ने व्यवहार-दर्शन में विशेष श्रमिरुचि या दिलचस्पी नहीं दिखलाई है। उन के इस शास्त्र-संबंधी सिद्धांत या विचार वैज्ञानिक विश्लेषण से प्राप्त नहीं किए गए हैं। शायद कुछ इद तक यह श्राचेप ठीक हो। वस्तुतः भारतवर्ष में व्यवहार-शास्त्र श्रपने को श्रुतियों, स्मृतियों तथा श्रन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रभाव से मुक्त न कर सका। ग्रीस में श्ररस्तू ने जो काम इतने प्राचीन समय में श्रपनी 'एथिक्स' लिख कर किया, वह भारत के विचारक श्राज तक न कर सके। लेकिन इस का श्रर्थ यही नहीं है कि भारतीय विचारकों की व्यावहारिक प्रश्नों में श्रिमिरुचि नहीं थी। इस के विषय में श्रिषक हम श्रागे लिखेंगे।

च्यवहार-दर्शन ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजता है।

यह ठीक है कि उपनिषद् के ऋषि व्यवहारिक समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि आत्मा-परमात्मा-संबंधी विचारों पर । लेकिन जैसा

कि भूमिका में कह चुके हैं, भारतवर्ष में सारी दार्शनिक खोज का उद्देश्य -च्यावहारिक था | भारत के दार्शनिक एक विशेष जच्य तक पहुँचना चाहते थे जिस के उपायों को खोज ही उन की दृष्टि में दार्शनिक प्रक्रिया थी |

उपनिपदों में व्यवहारिक शिचाए जगह-जगह विखरी हुई पाई जाती हैं । वे सत्य पर विशेष ज़ोर देते हैं । सत्यकाम जावाल की कथा में सत्य वोजने का महत्व दिखाया गया है । प्रश्नोपनिपद् में लिखा है, 'समूजो वा एव परिशुष्यित योऽभृतमिनवदितं' श्रयांत् वह पुरुष जह-सिहत नष्ट हो जाता है जो मूड बोलता है । मुंडकोपनिपद् कहता है, 'सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः ।' (३ । १ । ६ )

श्रयांत् 'सत्य की ही जय होतो है, मूठ की नहीं । सत्य से देवयान ( देवमार्ग ) विस्तृत या प्रशस्त होता है।' तैक्तिरीय उपनिषद् में श्राचार्य ने जो शिष्य को शिचा दी है उस का हम कुछ श्राभास दे चुके हैं। वहां दान के विषय में लिखा है—'श्रद्धया देयम्, श्रश्रद्धया श्रदेयम्, श्रिया देयम्, हिया देयम्, भिया देयम् ।' श्रयांत् 'दान श्रद्धा से देना चाहिए, श्रश्रद्धा से नहीं । धन का दान करना चाहिए, ज्ञजा से दान करना चाहिए, भय से दान करना चाहिए ।'

देव चौर पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता को देवता समसना चाहिए, पिता को देवता समसना चाहिए। इदिय-निग्रह की शिचा तो उपनिपदों में जगह-जगह पाई जाती है। इदियों की घोड़ों से उपमा दी गई है, मन को उन्हें वाँघनेवाजी रिस्सियों से घौर बुद्धि को सारिथ से। उस पुरुप का ही कल्याग होता है जिस की बुद्धि मन घौर इदियों को वश में रखती है।

कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं या नहीं १ यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, यदि ईश्वर ही अच्छे बुरे कर्म कराता है, अथवा यदि भाग्य के वश में होकर हम भले-बुरे कर्म करते

१प्रश्न, ६।१

हैं, तो हमें कर्मी का फल नहीं मिलना चाहिए | जिस के करने में मेरा हाथ नहीं है, उस के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हो सकता । उपनिषद् कर्म-सिद्धांत श्रीर पुनर्जन्म को मानते हैं, इस लिए वे कर्ता की स्वतंत्रता को भी मानते हैं । इठ में लिखा है :—

योनिमन्ये प्रपद्यंते शारीरत्वाय देहिन.

स्थाणुमन्येऽनु संयंति यथाकर्म, यथा श्रुतम् । (१।७)

श्रर्थात् श्रपने-श्रपने कर्मीं के श्रनुसार जीवधारी पशु-पित्तर्थों या धन-स्पतियों की योनि को प्राप्त होते हैं । मुक्तिकोपनिषद् कहता है:—

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित्

पौरुषेण प्रयस्तेन योजनीया शुभे पथि । (२ । १)

श्रर्थात् 'वासना की नदी श्रन्त्वे श्रीर तुरे दो रास्तों से वहती है, मनुष्य को चाहिए कि उसे अपने प्रयस्त से सन्मार्ग में प्रवाहित करे।' यहां स्पष्ट ही पुरुषार्थ पर ज़ोर दिया गया है। कहीं-कही कर्ता की स्वतंत्रता के विरुद्ध भी वाक्य पाए जाते हैं। 'जिन्हे वह ऊँचे लोकों में पहुँचाना चाहता है, उन से श्रन्त्वे कर्म कराता है' परंतु उपनिषदों का हृदय कर्नु-स्वातंत्रय के पत्त में है। श्रन्यथा 'श्रात्मा वा श्ररे श्रोत्वच्यो मंत्रच्यो निद्ध्यासित्वद्यः' श्रर्थात् श्रात्मा का ही श्रवण, मनन श्रीर निद्ध्यासन करना चाहिए, इत्यादि उपदेश-वाक्य व्यर्थ हो जायँगे।

जैसा कि हम पहले इंगित कर चुके हैं जीवन के भोगों श्रोर ऐश्वर्यों के प्रति उपनिषदों का भाव उदासीनता का है। वाद के —कठ श्रादि—उपनिषदों में संन्यास के जिए प्रवत श्राकर्षण पाया जाता है। याज्ञवरक्य जैसे गउश्रों की कामना करनेवाले विचारक कम होते जाते हैं। श्रेय श्रोर प्रेय के वीच में तेज़ रेखा खींच दी जाती है श्रोर दार्शनिकों को त्याग श्रीर तपश्चर्या का जीवन श्राक्षित करने लगता है। ईशोपनिषद में ज्ञान श्रीर कर्म दोनों के समुच्चय

१ की भीतकी०, ३। ९

की शिचा है । 'जो श्रविद्या की ही उपासना करते हैं वे घोर श्रंधकार में घुसते हैं, जो विद्या ( ज्ञानमार्ग ) के उपासक हैं वे उस से भी गहरे श्रंध-कार में जाते हैं। जो केवल विद्या श्रोर श्रविद्या दोनों को साथ-साथ जानता है, वह श्रविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से श्रमृतत्व या श्रमरता लाभ करता है।' 'कर्म करते हुए ही सौ साल तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार ही मनुष्य कर्मों में लिप्त होने से वच सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।' ?

इस समुश्चयवाद की शिक्षा का महत्व लोग दिन पर दिन भूलते गए। ज्ञान श्रीर सन्यास पर ज्यादा ज़ोर दिया जाने लगा। भारतीयों के पतन का एक कारण यह भी हुश्रा कि यहा के बड़े-बड़े विचारक नेता समाज के प्रति उदासीनता का भाव धारण करके श्रपने न्यत्तिगत मोच की कामना करते रहे। श्राधुनिक विद्वानों का विश्वास है कि सारी मानव-जाति की मुक्ति एक साथ ही होगी। श्रुपने को समाज से श्रवग करके न्यक्ति उन्नतिः नहीं कर सकता। न्यक्ति को समाज से श्रवग कर देने पर उस की सत्ता ही नही रहती। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रह कर ही वह श्रपना कल्याण कर सकता है।

उपनिषदों का, श्रीर भारत के श्रन्य दर्शनों का भी, ध्येय मुक्ति पाना था। मोज्ञ के लिए ही श्रात्मसत्ता पर मनन श्रीर उस के ध्यान की शिजा

> मोच उपाय करने की इस शिक्षा श्रथति श्रवण, मनन

श्रीर निद्ध्यासन को श्री रानाडे के शब्दों में, हम श्राध्यात्मिक कर्म-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>ईश० ९।११

३ई० २

नैप्रसिद्ध वेदाती अप्पय दीचित का भी यही मत है।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> श्रवण का अर्थ है गुरुमुख से श्रात्म-विषयक उपदेश सुनना। मनन का श्राशय सुने हुए पर तर्कबुद्धि से विचार करना सममना चाहिए। निदिध्यासन का श्रश्यों ध्यान, उपासना या श्रात्मप्रत्यच की प्रक्रिया है।

वाद कह सकते हैं। यहां कर्मवाद का मतलब ब्राह्मणों के यज्ञ-विधान
नहीं समस्ता चाहिए। वास्तव में याज्ञिक कर्मी श्रीर उन फलभूत स्वर्ग
त्रादि को उपनिपद् नीचो दृष्टि से देखते हैं। इसी लिए कहा गया है कि
उपनिपदों का लक्ष्य श्रर्थात मोच व्यावहारिक जीवन श्रीर बौद्धिक जीवन
दोनों को श्रतिक्रमण करता है। भारतीय दर्शनों का लक्ष्य व्यवहारशास्त्र
श्रीर तर्कशास्त्र दोनों के परे है। इस का श्रर्थ यही है कि मोच्न-प्राप्ति के लिए
नैतिक पवित्रता श्रीर सूक्म चिंतन श्रथवा मनन ही काफ़ी नहीं हैं, यद्यिप
यह दोनों ही श्रावश्यक हैं। ब्रह्म को उपनिषद् तर्क-बुद्धि से परे श्रीर
कर्मी से न बहने चटने वाला ( न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्') वतलाते
हैं। ब्रह्म धर्म श्रीर श्रधर्म, ज्ञात श्रीर श्रज्ञात से भिन्न है। मोच्न का स्वस्थ भी ब्रह्मभाव ही है।

व्रह्म के वर्णन में उपनिपद् कभी-कभी बड़ी रहस्यपूर्ण भाषा का आश्रय लेते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं भारतीय उपनिपदों में रहस्यवाट सहस्यवाद का श्रोत उपनिपद् ही हैं। ईशोप-

निपद् कहता है, 'वह ब्रह्म चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह पास भी है, वह सब के शंदर है, वह सब के बाहर है।' अपने श्राराध्य के विपय में इस प्रकार की श्रानिश्चित भापा का प्रयोग रहस्यवाद का वाह्य चच्चा है। ध्यान-मग्न साधक श्रपने प्रेमास्पद का, श्रानत ज्यातिर्मय श्रारम-तत्व का, सालात्कार करता है। मानव-स्वभाव से प्रेरित होकर वह उस सालात्कार की श्रानुभूति को वाणी में प्रकट करना चाहता है। परंतु सीमित भाषा श्रसीम का वर्णन कैसे कर सकती है ? श्रानत प्रेम, श्रानंत सींदर्य श्रीर श्रार शानंद को प्रकट करने से लिए मानव-भाषा में शब्द नहीं हैं। श्रियतम को देखने श्रीर श्रारमक्षात् करने का जो श्रसीम उल्लास है, उस की रूपशिया के प्रत्यत्त का जो श्रपरिमत श्रारचर्य है, वह सीमित श्रीर क्यवहारिक मस्तिष्कों से निकली हुई भाषा से परे है। यही रहस्यवादियों

१ तुलना क्षांकिए 'नाविरतो दुरचरितात्' श्रीर 'वृदयते त्वयया बुद्धया' ।

की चिरकालिक कठिनाई है, यही कारण है कि हमें कबीर जैमे कवियों की वाणी श्रटपटी श्रीर श्रद्भुत प्रतीत होती है। इसी कारण उपनिषदों की भाषा सीधी श्रीर सरल होते हुए भी कहीं कहीं दुरूह हो जाती है।

'उस में स्पंदन नहीं है ( अनेजत् ) लेकिन वह मन से भी श्रिधिक वेगमान् है । देवता उस तक नहीं पहुँच सके, पर वह देवताओं तक पहले से ही पहुँचा हुआ है । वह सब दौड़ते हुओं को अतिक्रमण कर जाता है, यद्यपि स्वयं एक ही जगह स्थिर रहता है। उस के भीतर रह कर ही वायु. जल को धारण करता है।' यमाचार्य कहते हैं.—

श्रासीनो दूर बजित शयानो याति सर्वंत.

कस्तं मदामदं देव मदन्यो ज्ञातु महिता। (२।२१)

''बैठा हुन्ना वह दूर चला जाता है, सोता हुन्ना वह सर्वन्न पहुँ च जाता है। उस हर्ष धौर ग्रहर्ष (शोक) सहित विरुद्ध धर्मवाले देवता को सेरे सिवाय कौन जान सकता है ?"

इस ब्रह्म को जानने में मन श्रीर इदियां श्रसमर्थ हैं। बृहदारययक

तस्माद् ब्राह्मणः पाडिस्य निर्विद्यवाल्येन तिष्ठासेत्।

(३।४।१)

श्रशीत् 'इस लिए ब्राह्मण को चाहिए कि पांडित्य को छोड़ कर बालक पन का श्राश्रय ले।' बालक के समान सरता बने बिना ब्रह्म-प्राप्ति नहीं हो। सकती। सुगडकोपनिषद का उपदेश है.—

> प्रणावो धनुः शरो हत्यात्मा ब्रह्म तत्त्वस्यमुच्यते। श्रप्रमत्तेन वेद्धन्य शरवत्तन्मयो भवेत्॥ (२।२।४)

"प्रण्य को धनुष समम्मना चाहिए श्रीर श्रास्मा को वाण; ब्रह्म ही जच्य है। प्रमाद-हीन होकर इस प्रकार बेधना चाहिए कि श्रात्मा ब्रह्म में, जच्य में तीर की तरह, तन्मय होकर मिल जाय।"

हम पहले कह चुके हैं कि उपनिपद् श्रनेक लेखकों की कृतियां हैं उपनिपदों में मारतीय दर्शनों श्रीर उन में श्रनेक विचारधाराएं पाई जाती का मूल हैं। हम ने श्रव तक उपनिपदों के विचारों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है मानों उन में श्रांतरिक भेद नहीं हैं। लेकिन उपनिपदों के श्राधार पर श्रनेक श्राचार्यों श्रीर दार्शनिक संप्रदायों ने श्रपने मत की पुष्टि की है, यही इस बात का प्रमाण है कि उपनिपदों में विभिन्न विचार पाए जाते हैं।

न्याय शौर वैशेषिक दर्शनों का मूल उपनिपदों में प्रायः नहीं हैं, इसी
लिए वेदांतियों को 'तार्किकों' से 'विशेष चिद
न्याय शौर वेशेषिक
हैं। नैयायिकों ने उपनिपदों से सिर्फ्र एक बात
ली है, वह यह कि श्रारमा निदावस्था में पुरीसत् नाड़ी में शयन करता
है। मोच श्रीर श्रारमाश्रों के बहुत्व तथा न्यापकता की धारणाएं भी उपनिपदों को चोज़ मानी जा सकती हैं। परमाणुवाद श्रीर नैयायिकों का ईश्वर
उपनिपदों में पाना कठिन है।

कठोपनिपद् में पुरुप को श्रव्यक्त से श्रीर श्रव्यक्त को महत्तत्व से परे

या सूरम बतलाया गया है । इस प्रकार
साख्य का मृल

सांख्य के प्रकृति, बुद्धि श्रीर पुरुप का वर्णन

यहां मिल जाता है। किंतु सांख्य का मुख्य स्रोत रवेताश्वेतर उपनिषद्

है। इस उपनिपद् में किंतु का नाम श्राता है। किंतु वेदांती लोग वहां
किंपल का श्रर्थ वर्णविशेष करके उसे हिरण्यगर्भ का विशेषण वतलाते

हैं। श्वेताश्वेतर में एक प्रसिद्ध श्लोक है।

श्रजामेका लोहित-शुक्ल-कृष्णाम् वह्नीः प्रज्ञाः सृजमानां सरूपाः श्रजो होको जुपमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तभोगा भजोऽन्यः। ( ४ | ४ )

१कठ, १। ३। १०, ११

वद्वेता० ५। २

श्रथांत्, "एक बहुत सी सदश प्रजाश्रों को उत्पन्न करनेवाली लाल, सफ़ेट श्रीर काले वर्ण की श्रजा (वकरो या कभी उत्पन्न न होनेवाली प्रकृति) है। एक श्रज (वकरा या वद्ध जीव) उस के साथ रमण करता है, दृमरा श्रज (मुक्त पुरुप या वकरा) उस भोग की हुई को छोड देता है।" यहा साख्यों के श्रजुसार तीन गुणों वाली प्रकृति का वर्णन है।

किंतु रवेतारवेतर का साख्य, जैसा कि हम उत्तर कह चुके हैं निरीरवर साख्य नहीं है। वहा प्रकृति ईरवर की माया या शक्ति ही रहती है। प्रश्नोपनिपद में पुरुप को सोलह कलाओं वाला कहा गया है जिन से छूट कर पुरुप मुक्त हो जाता है। इन कलाओं का वर्णन लिंग-शरीर से छुछ समता रखता है।

योग का मृल योग की महिमा धनेक उपनिपदों में गाई गई है। कड में लिखा है—

यदा पचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमा गतिम् । तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभिन्द्रिय-धारणाम् ।

(२ | ६ | १०--११)

श्रयीत्, जिस श्रवस्था में पाँचों ज्ञानेंद्रया श्रीर मन श्रपने विपयों से उपरत हो जाते हैं श्रीर बुद्धि भी चेप्टा करना छोड़ देती है, उसे परम गित कहते हैं। इद्वियों की उस स्थिर धारणा का ही नाम योग है। श्रवेतारवेतर (२। म—११) में योग-प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। योग के भीतिक पहलुश्रों पर कौपीतकी श्रीर मैत्री उपनिपद् में प्रकाश डाजा गया है।

वस्तुतः मीमासा के यज्ञ-विधानों के महश्व का उद्गम ब्राह्मण्-मीमासा युग का साहिश्य है। ब्राह्मण्-काल श्रीर सूत्र-काल, जो कि उपनिपदों के ठीक बोद श्राता है, को वर्णन हम कर चुके

<sup>190</sup> E 1 4

हैं। ईशोपनिषद् में ज्ञान और कर्म दोनों के प्रति न्याय करने की कोशिश की गई है।

श्वेताश्वेतर में ईश्वर की पदवी रुद्ध या शिव को मिला जाती जैवमत और उपनिषद् है।

> एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः, य इसान् जोकान् ईशत ईशनीभिः । ३ । २

ग्रर्थात् 'एक श्रद्धितीय शिव जगत् का श्रामी शक्ति से शासन करते हैं।'

ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढ़म् मुच्यते सर्वपाशैः । ४ । १६ श्रयात् शिव जी सब भूतों में ज्याप्त हैं, उन्हें जान कर सब बंधनों से छूट जाता है ।

तीन उपनिषद् श्रर्थात् कठ, मुंडक श्रौर श्वेताश्वेनर भगवद्गीता का श्राधार हैं। कठ के कुछ श्रत्नोक तो गीता में ज्यों के त्यों पाए जाते हैं, या थोडे परिवर्तित

रूप में। 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतरचेन्म-न्यते हतम्, उभौ तौ नो विज्ञानीतो', 'श्रारचर्योऽस्य वक्ता कुशकोऽस्य श्रोता' इत्यादि श्लोक उदाहरण में उद्धृत किए जा सकते हैं। निष्काम कर्म श्रथवा कर्मयोग का मूल ईशोपनिषत् में मिलता है। 'कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे' (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिज्ञोविषेच्छ्रतं समाः)। विश्वरूप-वर्णन मुंडक में वर्तमान है। कठ में प्रसिद्ध श्रश्वत्थ का वर्णन है जिस की जद ऊपर श्रोर शाखाएं नीचे हैं। श्वेताश्वेतर की माँति गीता में भो सांस्य की प्रशसा की गई है।

वेदांत-सूत्रों पर भाष्य करनेवाले श्रोरामानुजाचार्यं, श्रीशंकराचार्यं के

मुख्य प्रतिपची हैं। यह मानना हो पहेगा कि
शीरामानुज-दर्शन
रामानुज की श्रपेचा शांकर वेदांत की पुष्टि
उपनिषदों में श्रिधिक स्पष्ट रूप में होती है। रामानुज के मत में जीव

श्चसंख्य हैं श्रीर उन का परिमाण श्रण्ण है। प्रकृति को भी अपनी (स्वतंत्र) सत्ता है। ईश्वर सगुण है, जीव श्रीर प्रकृति उस के विशेषण (विभूतियां) हैं। कोई पदार्थ निर्गुण नहीं हो सकता। उपनिपदों की शिचा स्पष्ट रूप में जगत् की एकता का प्रतिपादन करती है—'नेह नानास्ति किंचन', कहीं नानास्त्र नहीं है। पिर भी रामानुज के मत की पोपक श्रुतियों का श्रभाव नहीं है। नीचे हम कुछ उद्धरण देते हैं।

द्वा सुपर्या संयुजा संखाया समान वृत्त परिपस्वजाते तयोरन्यः पिप्पत्त स्वाद्वत्ति श्रनश्नननयो श्रभिचाकशीति ।

(मु॰३।१।१)

श्चर्य — दो पत्ती एक ही बृत्त पर बैठे हैं, उन में से एक फलों का स्वाद जेता है, दूसरा नेवल देखता रहता है। यहां ईश्वर श्रीर जीव का सेद-कथन है। यह श्रुति मध्वाचार्य के द्वेत की भी पोपक है।

भोक्ता भोग्य प्रेरितार च मत्वा सर्वे प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ।

(श्वे० १। १२)

श्रर्थात्—भोक्ता (जीव), भोग्य (प्रकृति) श्रौर प्रेरक (ईश्वर) भेद से ब्रह्म तीन प्रकार का कहा गया है।

यदा परयः परयते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुपं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुरायपापे विधूय निरञ्जनः परम साम्यसुपैति ।

(सुं०३।१।३)

श्रयात्—'विश्व के कर्ता रक्म-वर्ण ब्रह्म का दर्शन करके विद्वान् पाप-पुग्य से छूट कर निर्विकार ब्रह्म के परम दश्य को प्राप्त होता है।' मुक्त पुरुष ब्रह्म से भिन्न रहता है, सिर्फ ब्रह्म के समान हो जाता है, यह सिद्धांत रामानुज का है। यह मंत्र शंकराचार्य के विरुद्ध पडता है, क्योंकि उन के श्रनुसार मुक्त पुरुष ब्रह्म में जय या ब्रह्म ही हो जाता है।

वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः सन्यास योगाद्यतयः शुद्धसत्वाः

ते ब्रह्मतोकेषु परातकात्ते परामृता. परिमुच्यन्ति सर्वे ।

(सु०३।२।६)

श्रयांत्—'वेदांत के ज्ञाता शुद्ध-हृदय यती मरने के बाद ब्रह्मकोक को प्राप्त होकर प्रजय-काल में मुक्त हो जाते हैं।' यहां क्रममुक्ति का वर्णन है जो शांकर श्रद्धेत के विरुद्ध है। शंकर के श्रनुसार ज्ञानी मर कर तुरंत मुक्त हो जाता है।

रामानुज-दर्शन भी श्रद्धेतवादी होने का दावा करता है। रामानुज का दर्शन 'विशिष्टाद्वेत' कहलाता है। उस के विषय में हम दूसरे भाग में पढ़ें गे।

अपने एक अंश में शांकर वेदांत उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ही
सालूम पड़ता है। परंतु शंकर का मायावाद
उपनिषदों में स्पष्ट प्रतिपादित नहीं है। 'जिस
को जानने से बिना सुना हुआ सुना हो जाता है, बिना जाना हुआ जान
जिया जाता है', 'जैसे ऊर्णनाभि सृजन करती और प्रहण कर जेती है',
'पुरुष ही यह सब कुछ है' (पुरुष एवेदं सर्वम् ), 'ब्रह्म को जाननेवाजा
ब्रह्म ही हो जाता है' (ब्रह्मवेद ब्रह्म व भवति ), इत्यादि पचासों श्रुतियां
शंकर के पच में उद्धृत की जा सकती हैं। इसी श्रव्याय में पाठकों को
बहुत से उद्धरण विश्व की एकता के पोषक मिल चुके हैं।

परंतु इस का यह अर्थ नहीं है कि उन श्रुतियों के अर्थ में जो हैत का का साफ प्रतिपादन करती हैं, खींचातानी की जाय। वास्तव में उपनिषदों की शिक्षा में बहुत ज्यादा एकता की आशा करना कठिनाई में हाज देता है। दर्जनों विचारकों के मत में सौ प्रतिशत समता और सामंजस्य पाया जाना कठिन है। 'उपनिषदों में एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन है' इस हठधमीं ने विभिन्न टीकाकारों को मंत्रों के सीधे-सादे अर्थों का अनर्थ करने को लाचार कर दिया। यह अर्थी की खींचातानी भारतीय दार्शनिकों का एक जातीय पाप रहा है। इम चाहते है कि हमारे पाठक इस संकीर्याता और पचपात को सदा के जिए हदय से निकाल हालें। इस प्रकार वे विभिन्न आचार्यों के सिद्धांतों का उचित सम्मान कर सकेंगे।

## चौथा अध्याय

## विच्छेद श्रीर समन्वय—भगवद्गीता

हम देख चुके हैं कि उपनिपदों में श्रनेक प्रकार के विचार पाए जाते चपनिपदों के बाद की हैं। उपनिपत्-काल के बाद विचारों की विभिन्नता श्रीर भी बद गई। उपनिपद्-युग के बाद की दो शताव्दिया शताब्दियों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि मानी तरह-तरह के 'वादों' श्रोर 'सिद्धातों' की वाद-सी श्रा गई हो । इस काल का श्रध्ययन करने के लिए सामग्री यथेष्ट है, पर श्रमी तक उस का ठीक ठीक उपयोग नहीं किया गया है। रवेतारवेतर श्रीर मैत्री जैसे उपनिपदों में श्रनेक मतों का उन्नेस है जैसे कापालिक-दर्गन, वृहस्पति-दर्शन, कालवाद, स्वभाव-वाद, नियतियाद, यहच्छावाद श्रादि । पाचरात्र सप्रदाय की 'श्रहिर्दुधन्य सहिता' में बत्तीस तम्रॉ का ज़िक है-जैसे बहातत्र, पुरुप-तत्र, शक्ति-तंत्र, नियति-तंत्र, काल-तंत्र, गुण तत्र, श्रचर-तत्र, प्राण तत्र, कर्नु-तत्र, ज्ञान-तत्र, क्रिया-तंत्र, मृत-तंत्र इत्यादि। जैन-प्रथों में वर्णन है कि महावीर जी २६३ दार्शनिक सिर्दातों से परिचित थे। बौदों के 'ब्रह्मजालसुत्त' में ६२ बौद्देतर मतों का उल्लेख है जो गोतम-ब्रुद्ध के समय में प्रचित्तत थे। <sup>१</sup> महाभारत से भी इस काल की दार्शनिक श्रवस्था पर काफ़ी प्रकाश मिल सकता है। ऐसा मालूम होता है कि भारतीय हतिहास का यह समय स्त्रास तौर से टारांनिक प्रयोगों (फिलसॉफिकल प्रक्सेरीमॅट्स् ) का युग या । श्वास्तिक श्रीर नास्तिक टोनॉ विचार-चेत्रों में सनसनी फैली हुई र्या । पदलं हम श्रास्तिक विचार-धाराश्रों का उन्लेख करेंगे ।

<sup>ै&#</sup>x27;&িহর্ব আজ্ ছ टियन फिलासफी', (बेरबेल्कर श्रीर रानाटे-कृत ), भाग २, ए॰ প্রম-৩০

महाभारत में सप्रपंच और निष्प्रपंच, सगुण और निर्मुण दोनों ही
प्रकार के ब्रह्म-विपयक वर्णन पाए जाते हैं। तथापि
सगुण-ब्रह्म-संबंधी विचारों की प्रधानता है। एकेरवरवाद की धारणा परिपक्व हो चुकी थी। वैदिक काल के इद्ग, वरुण
श्रादि देवताओं का स्थान ब्राह्मण-काल में प्रजापित ने ले लिया था। प्रजा
पति बाद को ब्रह्मा कहलाने लगे। इस के बाद श्वेताश्वेतर के समय में रुद्ग
या शिव की प्रधानता होने लगी। इसी युग में विष्णु की महिमा भी बईा।
महाभारत में विष्णु सर्वप्रधान देवता बन जाते हैं। यही समय भागवत
धर्म के श्रम्युदय का भी था जिस ने वासुदेव-कृष्ण का महत्व बढ़ा दिया।
महाभारत से पता चलता है कि कृष्ण की ईश्वरता को बिना विरोध के
नहीं मान लिया गया। युधिष्ठिर के यज्ञ में शिश्यपाल-द्वारा कृष्ण के श्रपमानित किए जाने की कथा काफी प्रसिद्ध है।

इसी समय दर्शन-शास्त्रों के श्रंकुर भी भारत की मस्तिष्क-भूमि में निकलने लगे थे। यह समम्मना भूल होगी कि भगवद्गीता के समय तक कोई दर्शन श्रपने श्राधुनिक भौद रूप में वर्तमान था। इस समय के वायु-मंडल में साख्य के विचारों की प्रधानता थी। महाभारत में सुष्टि का वर्णन बहुत कुछ सांख्य-सिद्धांतों के श्रनुकूल है। श्वेताश्वेतर श्रीर गीता भी 'सांख्य' शब्द का प्रयोग करते हैं।

क्यावहारिक चेत्र में भी श्रनेक प्रकार के सिद्धांत विकसित हो रहे थे।

उपनिषदों के निर्भुण ब्रह्म श्रीर कोरे ज्ञान से
जब कर लोग फिर ब्राह्मण-काल की श्रोर
लौटने लगे थे। कर्मवाद या क्रियावाद का महत्व बढ़ने लगा था, पर साथ
ही उस का स्वरूप भी बदलने लगा था। यज्ञादि कर्म स्वर्ग का साधन न
रह कर चित्त-शुद्धि का साधन बनने लगे थे। महाभारत के एक श्रध्याय
का श्रीष्क है 'यज्ञ-निंदा' उस में याज्ञिक हिंसा की कड़ी श्रालोचना की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हिस्यिन्ना, पृ० ९२

गई है। जैसे ही एक बाह्मण ने पशु का वध किया, उस का यज्ञ करने का सारा फज्ञ नष्ट हा गया और पशु ने जो कि वास्तव में धर्मराज थे, अपना स्वरूप धारण करके अहिंमा का उपदेश किया। अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है (अहिंसा सकतो धर्मः)। ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस के पत्तपातो उपनिपदों के शिचक भी मौजूद थे। ज्ञान और कर्म के अतिरिक्त लोगों की भक्ति-मार्ग में रुचि बढ़ रही थो। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में हम भक्ति-प्रतिपादक साहित्य का प्रथम वार दर्शन करते हैं। उस के पश्चात् भक्ति को शिचा सब से पहले भगवद्गीता में मिनती है। शांडिक्य और नारद के भक्ति-मुझ बाद को चीज़ें हैं। यौगिक कियाओं का महत्व भी बढ़ रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय के विभिन्न विचारक जीवन का जघ्य प्राप्त करने के लिए कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग और योगमार्ग का उपदेश कर रहे थे।

श्रास्तिक विचारों के सिद्धातों में इस प्रकार विभिन्नता श्रौर मतभेद्र देख कर लोगों में नास्तिकता श्रौर श्रविश्वास की भावनाए भी जन्म लेने लगीं। यदि सत्य एक है तो उस को पालेने का दम करनेवालों में इतना वैपन्य, इतनी श्रराजकता क्यों ? श्रुति के श्रनुयायियों में श्रापस में फूट क्यों ? विश्वतत्व का स्वरूप क्या है श्रीर हमारा धर्म क्या है ? इस विषय में ससार के विचारकों का एक निश्चय कभी नहीं हो सकता। बृहस्पित नामक विद्वान ने श्रपने नास्तिक विचारों का प्रचार करने के लिए एक ग्रंथ सूत्रों में लिखा जो कि श्रव कहीं उपलब्ध नहीं है। बृहस्पित के शिष्य चार्वाक ने वेदों श्रौर वैदिक स्मार्त धर्म के समर्थकों का कड़ी भाषा में तर्कपूर्ण खडन किया।

चार्वाक के मत में प्रत्यच ही एकमात्र विश्वसनीय प्रमाण है। श्रात्मा श्रीर परमात्मा के विषय में सब प्रकार के श्रनुमान रोचक कहानियों से बद्

१पाणिनि ने 'मक्ति' शब्द की सिद्धि के लिए एक अलग सूत्र की रचना की है, अर्थात् ४। ३। ९५वा सूत्र ।

कर नहीं हैं। धर्म और अधर्म का भेद कलानामात्र है। आतमा की अमरता

चार्वाक-दर्शन १ तत्वों श्रर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश

के तरह-तरह मेल होने से संसार के सारे पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ों को विशेष प्रकार से मिलाने से शराब बन जाती है और उस में मादकता का गुण पैदा हो जाता है, वैसे हो पंच भूतों के मेल से शरीर में चैतन्य की स्फूर्ति होने लगती है। यदि मरने के बाद कोई लीव नाम की चीज़ बाकी रह जाती है, तो उसे अपने सबधियों का रदन सुन कर लौट आना चाहिए। यदि यज्ञ में बिलदान करने से पशु स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने दिता का ही बिलदान क्यों नहीं कर डालता? आगर मरे हुए पितरों का पिंड पहुँच सकता है तो परदेश की यात्रा करने वालों के साथ पाथेय बाँधना व्यर्थ है।

वेदों के रचियता तीन हैं, भाड, धूने और निगावर (चोर या राज्ञ । जब तक जोवे, सुख से जीवे; क्रज़ें करके भो घी (शराव ?) पोना चाहिए।

ं चार्वाक-दर्शन श्रीर लोकायत-दर्शन एक ही बात है। यह घोर जड़-चादी दर्शन है। श्रारमा नाम को वस्तु है हो नहीं। सोचना, विचारना, महसूस करना यह सब जड़-तस्व के गुणा हैं।

वृहस्पित श्रीर चार्वाक के श्रातिरिक्त श्रीर भी जड़वादी तथा नास्तिक विचारक वर्तमान थे। उपाण करयप के मत में पाप-पुण्य का भेद कित्त है। मूठ, कपट, चोरो, च्यभिचार किसी में दोष नहीं है। यदि कोई तलवार हाथ में लेकर संसार के सारे प्राणियों को काट डाले तो भी उसे कोई पाप नहीं होगा। इसी

१देखिए 'सवेदर्शन-समह', प्रथमाध्याय ।

रेइन विचारकों के मत के लिए देखिए 'वेल्वेल्कर ख्रीर रानाडे', पृ० ४५१ -- ५८

प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार श्रादि में कोई गुण नहीं है। पाप श्रीर पुराय दोनों की धारणा अस है।

शायद यह दार्शनिक बाकों के कपडे पहनता था, उस के श्रनुयायी
भी थे। उस का सिद्धात था कि श्रन्छे हुरे कमीं
शाकीतकेशकवली
का कोई फक नहीं होता। मरने पर मनुष्य का
शारीर चार तरवों ( पृथ्वी, जक, वायु, तेज ) में मिल जाता है। फिर
भोगने वाद्धा कौन शोप रहता है र जीव की श्रमरता मुखें का सिद्धांत है।
इस दार्शनिक का मत 'शाश्वतवाद' कहकाता है। पृथ्वी, जक, वायु,
तेज, सुख, दुःख श्रीर श्रातमा इन सात का स्रष्टा

पक्ष काच्छायन कोई नहीं है। यह सब शारवत (नित्य) पदार्थ हैं। इस किए न कोई हता (मारने वाला) है न कोई मारा जाने वाला। जीवहत्या में कोई दोष नहीं है।

यह वहा ताकिक श्रौर सदेहवादी था। 'यदि तुम मुक्त से पूछी कि

परलोक है, तो श्रगर में सचमुच सोचता कि
सजय वेलहपुत्त
'है', मैं 'हा' कह कर उत्तर देता। लेकिन मैं ऐसा
नहीं कहता। मैं 'नहीं' भी नहीं कहता। क्योंकि इस प्रकार का विश्वास
मुक्ते नहीं है। न मैं इनकार करता हू। 'यह ऐसा है' इस प्रकार का वाक्य
श्राप मुक्त से नहीं सुनेंगे।'

प्राणियों की अवनित का कोई कारण नहीं है, बिना हेतु के जीवों का अध-पतन होता है। प्राणियों की उन्नित का भी मक्खली गोसाल कोई कारण नहीं है, बिना हेतु के जीव वर्ग उन्न-ित करते हैं। चौरासी जाख योनियों के बाद जीवों का दु:ख स्वयं दूर हो जायगा। नियति, स्वभाव या यहच्छा से सब कुछ होता है। मानव-प्रयस्न और मानव-पुरुषार्थ विक्कुल न्यर्थ हैं। यज्ञ, दान, तप यह सब निक्कत हैं।

उपर्युक्त दार्शनिकों के अनुयायी उस समय अनेक शिचक थे। वे

कर्तन्याकर्तन्य के भेद को मिटाना चाहते थे घौर इन प्रकार सामाजिक जीवन की जह ही काट देने को तैयार थे। डाक्टर बेल्वेल्कर ने इन विचार-कों की तुजना ग्रीस (यूनान) के सोफ़िस्ट जोगों से की है। उन की घ्रपीज जनता के जिए थी। दर्शनशास्त्र को जनता की वस्तु बनाने में उन का काफ़ी हाथ रहा। घ्रास्तिक दार्शनिकों को घ्रपने विचार सुबोध घ्रौर ब्यावहारिक बनाने की घ्रावश्यकता प्रतीत होने जगी। हिंदू-धर्म घ्रौर हिंदू विचारों के जिए यह संकट का समय था। उस समय भगवद्गीता के जेलक ने विभिन्न घ्रास्तिक विचारधाराष्ट्रों का समन्वय श्रौर नास्तिक विचारों की तीन भाषा में निंदा करके वैदिक धर्म के विरोधियों के विरुद्ध उस के पच्चपातियों के सिम्मिजित युद्ध की घोषणा कर दी।

वर्त्तमान गीता महाभारत के भीष्म-पर्व का एक भाग है। युद्ध श्रारंभ होने से कुछ पहले दोनों घोर की सेनाओं को महाभारत श्रीर गीता देख कर श्रर्जुन के हृद्य में मोह उत्पन्न दुशा-मैं श्रवने गुरुजनों को कैसे मारूँ ? उसी समय भगवान् कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। इस अपर कह चुके हैं कि महाभारत की कस से कम तीन आवृत्तियां हुई हैं। सब से पहली आवृति का नाम, जिस में शायद कुरु पांडवों के युद्ध का वर्णन मात्र था, 'जय' था। महाभारत के श्रादि-पर्व में कि ला है कि महाभारत में मह०० रत्नोक ऐसे हैं जिन का अर्थ ज्यास श्रीर शुक को छोड़ कर कोई नही जानता। इस से कुछ विद्वानों ने श्रनु-मान किया है कि मुल महाभारत में इतने ही श्लोक थे। दूसरी श्रावृत्ति 'भारत' कहलाई जिस में २४,००० रलोक थे। श्री वेच्वेल्कर इस संस्करण को प्राग्बौद्धिक (बुद्ध से पहले का ) मानते हैं। योरुप के विद्वान् उसे बुद्ध से बाद की रचना सममते हैं। इस के बाद महाभारत के तीसरे श्रीरः चौथे संस्करण ही नहीं हुए, बल्कि समय-समय पर प्रचिंस रलोकों की संख्या बढ़ती ही गई। इस समय हरिवंशपुराण सहित महाभारत में खगभग एक लाख सात इज़ार रजोक हैं। श्रंतिम श्रावृत्ति ईसा के बाद की शताब्दियों में हुई, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वानों का श्रमुमान है कि भगवद्गीता मूल महाभारत से भी प्राचीन है जो कि जनता का प्रिय ग्रंथ होने के कारण बाद को महाभारत में जोड दी गई। यदि ऐसा न हो तो भी भगवद्गीता को जय-ग्रथ से श्रवांचीन नहीं माना जा सकता। गीता का एक श्लोक—'पृत्रं पुष्प फल तोयम्' श्रादि (६। २६)— वांधायन गृह्मसूत्रों में पाया जाता है, जिन का समय ४०० ई० प्० के लगभग है। इस प्रकार डाल्टर वेक्वेक्कर शौर प्रो० सुरेंद्रनाथ दास-गुप्त का यह मत कि गीता वौद्ध धर्म से पहले बनी, श्रस्तगत नहीं मालूम होता।

महाभारत में स्थव-स्थव पर भगवद्गीता-विपयक सकेत मिलते हैं, जिस से वह महाभारत का श्रवियोज्य श्रंग मालूम होती है, श्रन्य कई गीताए भी पाई जाती है जो स्पष्ट ही कृष्णगीता का श्रमुकरण है श्रीर बाद को मिला दो गई हैं। गीता जैसे मुख्यवाच् प्रथ के श्रति-रिक्त महाभारत सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों से भरी पड़ी है। वर्तमान महाभारत में युद्ध की मूल कथा के श्रतिरित्त सैकड़ों श्रादयान श्रीर उपारयान हैं। सस्कृत के कान्यों श्रीर नाटकों की श्रधिकाश कथाएं महाभारत से जी गई हैं। शिशुपानवध, नंपध, रघुवश, किराताजुंनीय, श्रभिज्ञान-शाकुंतल, वेणीसहार श्रादि के रचिवता श्रवनी कृतियों के जिए महाभारनकार के ऋणी हैं। शिचक शौर उपदेशक युक्तियों का काम छोश-छोश कथाओं श्रीर कहानियों से नेते हैं। यहुत सी कहानियों के पात्र पशु-पत्ती जगत् से लिए गए हैं। यात्राधों के भौगोलिक वर्णन भी महाभारत की एक विशेषता हैं। चल-राम ने श्रवनी शुद्धि के लिए तीर्थयात्रा की थी श्रीर पाडवों ने दिग्विजय के लिए पृथ्वी का पर्यटन किया था। विराट् पर्व में गो-पालन की शिषा पाई जाती है। धनुशासन पर्व में भीष्म ने धर्मशास्त्र की श्रीर दार्शनिक शिषा दी है। महाभारत में साख्य, योग, वेदांत श्रादि सब के विचार पाए जाते हैं। शातिपर्व की तो दार्शनिक विचारों का विश्वकीप ही समसना चाहिए। इस पर्व में राज-धर्म आपद्-धर्म और मोच-धर्म का भी वर्णन है। आसुरि, कपिज, जनक, गोतम, मैत्री आदि के नाम महाभारत में मिलते हैं। वशावित्यां, तोथों का माहात्म्य, आदि महाभारत की दूसरी विशेषताएं हैं। महाभारत के लंबे युद्ध-वर्णनों को पढ़ कर अनुमान होता है कि महाभारतकार शस्त्रों और अस्त्रों की विद्या का पारगत पंडित था। महाभारत का इतना परिचय देने के बाद हम अपने प्रकृत विपय भगवद्-गीता पर आते हैं।

इस कह चुके हैं कि भारतीय दर्शनों का दिन्दिकोण न्यावहारिक है। भगवद्गीता को पढ़ने पर भारतीय मस्तिष्क की गीता का महत्व यह विशेषता और भी स्पष्ट हो जाती है। जिस ने भगवद्गीता को एक बार भी पढ़ा है, वह भारतीयों पर व्यवहार-शास्त्र में श्रभिरुचि न रखने का श्रभियोग कभी नहीं लगा सकता। जैसी न्या-वहारिक समस्या अर्जुन के सामने उपस्थित हुई थी वैसी कर्तन्याकर्तन्य की किठिनाइयां बहुत से देशों में धर्मप्राण मनुष्यों के हृद्य में उठी होंगी; चोकिन उन कठिनाइयों की जैसी सजीव श्रभिव्यक्ति भगवद्गीता में हुई है श्रीर उन के समाधान का जैसा गंभीर प्रयश्न यहां किया गया है, वैसा विश्व-साहित्य के किसी दूसरे प्रथ में मिलना दुर्लभ है। यही कारण गीता के खोकप्रिय होने का है। श्राज भगवद्गीता का संसार की सब सभ्य भाषात्रों में अनुवाद हो चुका है। हज़ारों नरनारी उस का पाठ करते हैं श्रीर जीवन के श्राशा-निराशा भरे चर्णों में सुख श्रीर शांति जाभ करते हैं। मगवद्गीता के प्रसिद्ध होने का एक दूसरा कारण उस की समन्वय श्रीर सहिष्णुता की शिचा है। भगवद्गीता श्रनेक प्रकार की विचारधाराश्रों के प्रति श्रादर-भाव प्रकट करती है, श्रीर उन में सर्यता के श्रश को स्वीकार करती है। कम से कम व्यवहार-चेत्र में भगवद्गीता में सप्तार के विद्वानों के प्रायः सभी उल्लेखनीय विचारों का समावेश हो गया है। इस का अर्थ चह नहीं है कि भगवद्गीता के तास्विक विचार ( मेटाफ़िज़िक्ख व्यूज़ )

नगरय या कम महत्व के हैं।

गीता के विश्व-तश्व संगंधी विचारों पर उपनिषदों की स्पष्ट छाप है। गीता का तत्वदर्शन या सांख्य के विचारों का भी बाहुल्य है। गीता श्रोंटोलोजी श्रोर उपनिषदों में मुख्य भेद यही है कि जब कि उपनिषदों में ब्रह्म के निगुंण रूप को प्रधानता दी गई हैं, गीता में सगुण ब्रह्म को श्रेष्ठ ठहराया गया है। ब्रह्म के निगुंण स्वरूप को भी गीता मानती है। 'सारी विभक्त वस्तुश्रों में जो श्रभिष्यक्त होकर वर्तमान है, जिसे न सत् कहा जा सकता है न श्रसत्, जो स्पम श्रीर हुईंय है, जो ज्योतियों की भी ज्योति श्रीर श्रधकार से परे है, जो ज्ञाता, ज्ञान श्रीर ज्ञेय हैं' उस ब्रह्म का वर्णन श्रीर गुणगान करने से गीता नहीं सकुचाती। परंतु उस का श्रनुराग सगुण ब्रह्म में ही श्रधिक है, जिस से, ब्रह्मसूत्र के शब्दों में, सारे जगत् की उत्पति श्रीर स्थित होती है श्रीर जिस में प्रजय-कात में समस्त संसार जय हो जाता है।

ब्रह्मांड के अशेप पदार्थं उसी से निःस्त होते हैं। सगुण ब्रह्म या भगवान् को दो प्रकृतिया हैं—एक परा और दूसरी अपरा। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और श्रहकार यह आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जीव-रूप अथवा चैतन्य-स्वरूप है जो जगत् का भारण करती है। अपरा प्रकृति वास्तव में सांस्य की मृत प्रकृति और श्वेतारवेतर की माया है। इसे अव्यक्त भी कहते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सारे व्यक्त पदार्थं प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आने पर उसी अव्यक्त-संज्ञक में जय हो जाते हैं।

गीता में प्रकृति को महद्बहार भी कहा गया है जो सपूर्ण विश्व की योनि या कारण है। भगवान् स्वय इस में बीजारोपण करते हैं। यह अन्यक्त, महद्बहा या प्रकृति तीन गुर्णों वाजी है। सत्, रज, तम नामक प्रकृति के गुर्ण भौतिक, भानसिक और ज्यावहारिक चेत्रों में सर्वत्र ज्यास

१गोता, म। १म

हैं। सात्विक, राजस श्रौर तामस भेद से भोजन तीन प्रकार का होता है, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यज्ञ, दान, तप श्रादि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति के गुण ही हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं; प्रकृति ही वास्तविक कर्ज़ी है। श्रहकार के वश होकर हम श्रपने को कर्ता भानते हैं।

इस श्रद्यक्त से भी परे एक पदार्थ है जो स्वयं श्रद्यक्त श्रौर सनातन है, जो सब भूत वर्गी का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता—इसे श्रचर कहते हैं। 'सब भूतों को चर कहते हैं श्रौर कूटस्थ को श्रचर।' उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है जिसे परमात्मा कहा गया है, जो श्रद्यय ईश्वर तीनों जोकों को व्यास करके उन का भरण-पोषण करता है।

भगवान् ही संसार की सब वस्तुश्रों का एकमान्न श्रवतंवन हैं। उन
में सब कुछ विरोया हुश्रा है (मिय सर्वमिदं प्रोतम्) उन्हीं से सब कुछ
'प्रवर्तित होता है (मत्तः सर्वे प्रवर्तते)। दसर्वे श्रध्याय में तथा सातवें
'श्रीर नवें श्रध्यायों के कुछ स्थलों में भगवान् की विभृतियों का वर्णन है।
संसार के सत्, श्रसत् सभी पदार्थ भगवान् ही हैं। 'पृथ्वी में में गंध हूं
श्रीर सूर्य व चंद्रमा में प्रकाश। में सब भूतों का जीवन हूं, श्रीर तपिस्वयों
का तप।' (७।६) 'में ही कृतु हूं, में ही यज्ञ हूं, में स्वधा हूं, में
श्रीपियां हूं; मंत्र, श्राज्य, श्रीन श्रीर हव्य पदार्थ मे ही हूं। संसार की
गति, भर्ता, प्रभु, साची निवासस्थान, सुहद्, उत्पत्ति, प्रजय, श्राधार
श्रीर श्रविनाशी बीज में ही हू।' (६। १६, १८)

'में सब भूतों के मीतर स्थित हूं, मैं उन का श्रादि, श्रंत श्रोर मध्य हूं। श्रादित्यों में में विष्णु हूं, ज्योतियों में सूर्य, मरुद्गणों में मरीचि, श्रोर नचत्रों में चदमा। " "श्रचरों में 'श्रकार' हू, समासों में हंद्र। में श्रचय काल हूं, मैं सब को धारण करनेवाला, विश्वतीमुख हूं। मैं सब का हरण करने वाली मृत्यु हूं, मैं भविष्य के पदार्थों की उत्पत्ति हूं।

१४५। १६-१७

में स्त्रियों की कीति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य श्रीर सहन-शीलता हैं।' (१०।२०,२१, ६८,३४)

ग्यारहवें श्रध्याय में विश्वरूप दिखलाकर भगवान् ने श्रर्जुन को श्रपनी विभूतियों का श्रीर संसार का श्रपने ऊपर श्रवलंबित होने का प्रायच श्रनुभव करा दिया। साथ हो उन्हों ने श्रर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि उसे श्रपने को भगवान् के ऊपर छोड़ कर उन्हों की उद्देश्य-पूर्ति के लिए कमें करना चाहिए। इस प्रकार गीता ने श्रपने तथ्व-दर्शन में साख्यों के प्रकृतिवाद, उपनिपदों के ब्रह्मवाद, श्रीर भागवतों के ईश्वरवाद तीनों का समन्वय कर दिया।

गीता का मुख्य प्रयोजन जीवन की न्यावहारिक समस्यात्रों पर प्रकाश डालना है। तस्व-दशंन या तस्व-विचार गीता-गीता को न्यावहारिक शिक्षा कार के लिए व्यावहारिक सिद्धातों तक पहुँचने का उपकरगा-मात्र है। गीता की ब्यावहारिक शिचा पर अनेक महत्वपूर्ण अथ जिखे गए हैं जिन में जोकमान्य तिजक के 'गीतारहस्य' का एक विशेष स्थान है। श्री शकराचार्य ने श्रपने गीता-भाष्य में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि गीता का तार्थिय ज्ञान में है, न कि कर्म में। कर्म से मोच की प्राप्ति कभी नहीं हो संकती। निष्काम कर्म की शिचा नीची श्रेणी के श्रधिकारियों के जिए है, जिनकी बुद्धि श्रमी वेदांत-सिद्धांत समसने के लिए परिपक्व नहीं हुई है, उन के लिए कर्मयोग का उपदेश है। श्री तिलक ने शकराचार्य की इस व्याख्या का खंडन करके यह सिद्ध किया है कि गीवा कर्म-संन्यास या कर्म-त्याग का उपदेश न देकर कर्म-योग की शिचा देती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गीता के युग में मोज्ञाभिलाषियों के लिए ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग, कर्ममार्ग श्रीर योग-मार्ग इन सब की शिचा दी जा रही थी। श्रपने तरवदर्शन की भॉति च्यावहारिक विचारों में भी गीता ने समन्वय करने की चेष्टा की है, हम यही दिखाने का प्रयश्न करेंगे।

जीवन के ज्यापारों के विषय में गीता की कुछ मौिलक धारणाएं हैं जिन को केंद्र मान कर उस में विभिन्न मार्गी की सचाइयों को एकत्रित करने की कोशिश की गई है। यह मौिलक धारणाएं हमारी समक्त में तीन हैं, इन्हें समक्ते बिना गीता की शिचा ठीक रूप में हदयंगम नहीं हो सकती।

- (१) गीता का कड़ा आदेश है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के चिए मन और इंदियों का निग्रह करना आवश्यक है। 'विषयों का ध्यान करते-करते मनुष्य की उन में श्रासिक्त हो जाती है, इस श्रासिक्त से काम या वासना उत्पन्न होती है जिस के पूरे न हो सकने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति का नाश; स्मृति नष्ट होने से बुद्धि अष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन होता है। 179 श्रन्यत्र गीता में काम, क्रोध श्रौर कोभ को नरक का द्वार कहा गया है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक साधक को, चाहे वह कर्मयोगी हो या भक्त या ज्ञानी, मन श्रीर इंदियों का निश्रह करना चाहिए, यह गीता का दृढ़ आदेश है। इंद्रियों के दमन की कोशिश करते रहना, यह गीतोक्त साधक की साधनावस्था से भी पहले की दशा है। दैवी संपत् के नाम से जिन गुर्गों का परिगणन किया गया है वे गुण मुमुन्त लोगों में स्वभावत ही पाए जाने चाहिए। उन की प्रकृति सतोगुणी होनी चाहिए। निर्भयता, शुद्धता, स्वाध्याय-घेम, श्रमानित्व, दंभ का श्रभाव, ऋजुता, दानप्रियता या उदारता श्रादि गुण मोचार्थियों में जन्मजात श्रथवा पूर्व कमीं के फलभूत होते है।
  - (२) गीता का विश्वास है कि साधना-पथ की कुछ मंज़िलों तय कर लेने पर साधन में समस्व-बुद्धि अथवा साम्य-भावना का प्रादुर्भाव हो जाना चाहिए। स्थितप्रज्ञ वह है जो सर्वत्र समदृष्टि हो, जो सुख-दुख को एक-सा समभे। पंडित वह है जो बाह्यण, श्रुद्ध, कुत्ते श्रादि में एक-सी दृष्टि

१ अ६२---६३

रक्खे। 'यहां उन्हों ने सृष्टि को जीत जिया है, जिन का मन साम्य में स्थिति है; क्योंकि, ब्रह्म निर्दोष श्रीर सम है, इस जिए उन्हें ब्रह्म में स्थित हुश्रा समम्मना चाहिए। समस्य का हो नाम योग है (समस्य योग उच्यते)। भक्त को भी समदशीं होना चाहिए। 'जो शत्रु श्रीर मित्र, मान श्रीर श्रपमान में सम है, जिसे शीतोष्णा, सुख-दुख समान हैं, जो श्रासक्ति-होन है, जो निदा श्रीर स्तुति में एक सा रहता है, जो कुछ मिल जाय उसी में सतुष्ट, गृहहीन, स्थिरबुद्धि, भित्तवाला ऐसा पुरुष सुमे प्यारा होता है।' साधक किसी भी दार्शनिक समदाय का श्रनुयायी हो, उस के ब्यावहारिक विचार कैसे ही हों, गीता की सम्मित में समता का दृष्टिकोण बनाना उस का परम कर्तव्य है।

(३) गीता की तीसरी श्रीर सब से महत्वपूर्ण मौक्षिक धारणा यह है कि मनुष्य को सकरपों का त्याग कर देना चाहिए, फञ्चाकाचा को छोड़ देना चाहिए। जिस ने संकर्णों का त्याग नहीं किया है वह योगी नहीं हो सकता।

गीता में योग शब्द का प्रयोग पातजब योग के छर्थ में नहीं हुआ
है। वस्तुतः उस समय तक पतजिज का
गीता और योग
योगशास्त्र बना ही नहीं था। जेकिन यौगिक

वित्रशास्त्र बना हा नहा या। लाकन यानक कियाओं से लोग अभिज्ञ थे। गीता में 'योग' की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है। 'समस्व का ही नाम योग है।' 'कमों में कुशलता को ही योग कहते हैं' (योग: कर्मसु कौशलम्)। गीता के योग शब्द का सामान्य अर्थ अपने को लगाना या जोड़ना है। इस प्रकार कर्मयोग का अर्थ हुआ अपने को सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति में लगाना (देखिए 'हिरियन्ना' पृ० ११६)। फलाकाना न रख कर कर्तव्य-बुद्धि से कर्म करने का नाम ही कर्मयोग है।

११२ । १८-१९

२न ह्यसन्यस्तसकल्पो योगी भवति करचन।

गीता को पातंजल योग से कोई द्वेष नहीं है। छठे अध्याय में तो इस प्रकार के योगी को तपस्वियों से,कर्म-कांडियों से श्रीर ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। 'एकांत में मन और इदियों, की कियाओं को रोक कर, सिर, ग्रीवा श्रीर शरीर को श्रचल स्थिर कर के, शांत होकर चित्त की शुद्धि के जिए योग करना चाहिए।' 'पाप-रहित होकर जो नित्य योगा-भ्यास करता है उसे ब्रह्म-संस्पर्श का श्राय्यंतिक सुख प्राप्त होता है।' परतु ऐसे यांगी को भी कर्म करना छोड़ देना चाहिए यह गीता की सम्मति नहीं है। श्रर्जुन को योगी बनना चाहिए (तस्माद्योगी भवार्जुन ) परतु इस का अर्थ युद्ध से उपरित नहीं है। गीता उस यागी की प्रशसा करती है जो सब प्रकार से रहता हुआ भी एक व भावना में मग्न रहता है।

ज्ञानमार्ग और ज्ञानियों की प्रशसा भी गीता ने मुक्तकट से की है।

ज्ञान से बढ़ कर पवित्र करनेवाला कुछ भी गीता श्री ( ज्ञानमार्ग

नहीं है (न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते),

ज्ञानारिन सपूर्ण कर्मी को भरमसात् कर देती है (ज्ञानारिन सर्वकर्माणि भस्मसाःकुरुतेऽर्जुन) । ज्ञानी पुरुष देखता हुत्रा, सुनता हुन्ना, छूता-सूँघता-खाता हुआ, श्वास जेता हुआ श्रीर सोता हुआ हमेशा यह समकता है (या सम्में) कि मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति के तीन गुगा ही सब कुछ कर रहे हैं। भक्तों में भगवान् को ज्ञानी भक्त सब से प्रिय है। 'सारी -इच्छाश्रों को छोड़ कर मसता श्रीर श्रह कार-रहित जो पुरुष घूमता है, वह शांति को प्राप्त होता है। यह बाह्यी स्थिति है, इसे प्राप्त होकर मनुष्य का मोह नष्ट हो जाता है' (५। म, २। ७१, ७२)। लेकिन ऐसे नि:रपृह ज्ञानी को भी, गीता के मत में, कर्म खाग करने का अधिकार नहीं है। भगवान् कृष्ण कहते हैं कि उन्हें संसार में कुछ करना शेष नहीं है, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु प्रवास नहीं है, तो भी वे छोगों के सामने उदाहरण रखने के लिए लोक-सग्रहार्थ कर्म करते हैं।

कर्म करना चाहिए, इस के पत्त में गीता ने अनेक युक्तियां दी हैं।

पहली बात तो यह है कि अशेप कमों को छोड़ना संभव नहीं है। (न हि किश्चत्त्त्त्यमिप जानु तिष्ठत्यकमंकृत्,) ज्ञ्य भर के लिए भी कोई बिना कमें किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुर्यों-द्वारा विवश होकर हरेक को कमें करना पड़ते हैं (३।४)। कमें किए बिना जीवन की रहा या शरीर-निर्वाह भी नहीं हो सकता। दूसरे, यदि सब कमें करना छोड़ दें तो स्थिट-चक्र का चलना बंद हो जाय। 'यज्ञ सहित प्रजा को स्थान कर के प्रजापित ने कहा— इस से तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हारी इच्छाए पूर्यों करें। कमें वेद से उत्पन्न हुए हैं, और वेद ब्रह्म से, इस लिए सर्व-च्यापक ब्रह्म निष्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो ब्रह्मा के प्रवर्तित हस चक्र का अनुसर्य नहीं करता, वह पातकी है। जो सिर्फ अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं।

जो यज्ञ से बचा हुआ भाग खाते हैं (यह तीसरा हेतु है) वे विद्वान् पार्पों से छूट जाते हैं। कृष्या का निश्चित मत है कि—

यज्ञदान तप. धर्म न स्याज्य कार्यमेव तत्।

यज्ञो दान ताश्चैव पावनानि मनीपियाम्॥ (१८। ४)

श्रयांत् यज्ञ, दान, तप, श्रादि कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, यह कर्म विद्वानों को पविश्व करने वाले हैं। 'शरीर से, मन से, बुद्धि से, श्रीर सिर्फ़ इदियों से भी योगी लोग, श्रासक्ति को त्याग कर, श्राध्म-श्रुद्धि के लिए कर्म करते हैं। व्योंकि कर्म किए बिना रहना श्रसंभव है, इस लिए चित्त श्रुद्धि करने वाले यज्ञादि कर्तव्य कर्मीं को नहीं छोड़ना चाहिए।

शायद पाठक सोचने लगें कि 'यह तो ब्राह्मण-युग का पुनरुजीवन हुआ,' पर वास्तव में गीतोक्त कर्मवाद श्रीर ब्राह्मणों के कर्मकाड में महत्व-पूर्ण भेद है। गीता को वेदों की लुभानेवाजी (पुष्पिता) वाणी पसंद नहीं है। 'हे अर्जुन वेद त्रेगुणय-विषयक हैं, तू तीनों गुणों का श्रतिक्रमण कर।' विशे अध्याय में कुछ यज्ञों का वर्णन किया गया है; जिन के करने में दृष्य-

<sup>93120-23</sup> 

पदार्थों की श्रावश्यकता नहीं पड़ती। यहां द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्यायययज्ञ, ज्ञानयज्ञादि का वर्णन है श्रीर श्रंत में कहा गया है कि द्रव्ययज्ञों से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। 'सारे कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को तत्वदिश्चों से विनम्र होकर सीख।' (४। ३३-३४) इस प्रकार गीता ने यज्ञों की बहिर्मुखता को दूर करने का प्रयक्ष किया है।

गीता भारतीय विचारकों के इस मूल सिद्धांत को मानती है कि 'कर्मीं के फल से छुटी पाए बिना' मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन कर्मफल से छुटकारा किस प्रकार मिले, इस विषय में गीता का अपना मौलिक मत है। ज्ञानमार्ग के अवलंबन से कर्मफल से मुक्ति मिल सकती है, इस में कोई सदेह नहीं है। ज्ञान के सदश पवित्र करनेवाला दुछ भी नहीं है। गीता ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करती है, लेकिन उस के मत में

सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पहिताः ।

एकमप्यास्थित सम्यगुभयोविंन्द्ते फलम् । (४ । ४ )

'ज्ञानमार्ग श्रौर कर्ममार्ग या कर्मयोग को बालक ही भिन्न कहते हैं न कि विद्वान् । किसी एक में भी स्थित पुरुष दोनों के फल का लाभ करता है।' कर्मफल से छूटने के लिए कर्म को छोड़ने की श्रावश्यकता नहीं है।

श्रनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।

स संन्यासी च योगी च न निर्ग्निर्न चाक्रिय: । (६। १)

'जो कर्मफल में श्रासक्ति त्याग कर कर्तव्य कर्म करता है, वहीं सन्यासो है, वही योगी है। श्राग्त को न रखनेवाला कियाहीन कुछ भी नहीं है।' 'काम्य कर्मों के त्याग को ही विद्वान् जोग संन्यास कहते हैं; सब कर्मों के फल के त्याग को ही मनीषी त्याग बताते हैं।'' जो कर्म-

१ काम्याना कर्मणा न्यास सन्यास कवयो विदु । सर्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्याग विचन्नणाः । १८ । २

फत को छोड़ देता है वही वास्तिवक त्यागी है। इसी लिए, भगवान् श्रर्जुन से कहते हैं:—

कर्मचयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

सा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मिण। (२।४७)
'कर्म में ही तेरा श्रधिकार हो फल में कभी नहीं, तुम कर्मफल का ती मत बनो, श्रक्मचयता में भी तुम्हारी श्रासक्ति न हो।' प्रोफ्रेसर

हेतु भी मत बनो, श्रकर्मण्यता में भी तुम्हारी श्रासिक न हो।' प्रोफ़्तेसर हिरियन्ना के शब्दों में गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है।

निष्काम भाव से, फचासिक को स्थाग कर, कम करने की यह शिचा ही गीता का मौलिक उपदेश है। ज्ञानमार्ग की तरह ही गीता ने इस उपदेश को भक्तिमार्ग से भी जोड़ दिया है। 'कर्तं व्याकर्तं व्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है' यह कह कर गीता ने शास्त्रों का सम्मान भी कर लिया है। यह गोता की सहिष्णुता और समन्वय की 'स्पिरिट' है।

'फलासिक को छोड़ कर कर्तव्य कर्म करो' यह तो गीता का उपदेश है ही; परतु इस से बढ़ कर भी गीता का अनु-रोध है कि 'भगवान् को प्रमन्न करने के लिए,

पाय है कि स्मानाम् की अन्य करने के खिए, फलेच्छा को उन में अपंच करके, कर्म करो।' पाठक देख सकते हैं कि इस भक्ति भावना से साधक का जीवन एकदम सरस और रोचक हो उठता है। मगवान् को प्रसन्न करने की अभिजाषा से शून्य निष्काम जीवन निरुद्देश्य जीवन सा प्रतीत होता है। शायद निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करना मनुष्य की पुरुषार्थ-भावना के विपरीत है, उस में हृद्य और बुद्धि, इच्छा-चृत्ति और सकल्पवृत्ति दोनों के जिए स्थान नहीं है। भगवान् को प्रसन्न करने का उद्देश्य एक साथ ही जीवन को सार्थक, पवित्र और ऊँचा बनाने वाला है।

१ यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।

'मेरे ही लिए कर्म करनेवाला, श्रासक्ति हीन, सब प्राणियों में वैर-रहित मेरा भवत मुक्ते ही प्राप्त होता है।' 'श्रर्जुन! तुम मुक्त में ही श्रपना मन लगाश्रो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे ही लिए यज्ञ करो, मुक्ते ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुक्त में श्रपने को लगा कर प्योर मुक्त में परायण होकर तुम मुक्ते ही प्राप्त होगे।' 'मेरा श्राश्रय लेनेवाला पुरुष सारे कर्मों को करता हुश्रा भी मेरे श्रनुग्रह से शाश्वत पद को प्राप्त होता है।'

'हे श्रर्जुन मब धर्मी' को त्याग कर तुम सिर्फ़ मेरी शरण में श्राश्रो; मैं तुन्हें सारे दोषों (पापों ) से मुक्त कर दूँगा, तुम सोच मत करो। १४

'यदि तुम श्रहंकार का श्राश्रय लेकर, में युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय मूठा है; क्योंकि तुम्हारा चित्रय-स्वभाव तुम्हें ज़बदेंस्ती युद्ध में प्रवृत्त कर देगा।' १

जो मतवादी नहीं हैं और जिन की बुद्धि पत्तपात से दूषित नहीं है, उन के लिए गीता की शित्ता जल-प्रपात की तरह उज्जवल और स्पष्ट है। गीताकार ने कहीं भी अपना आशय दुरूह बनाने की कोशिश नहीं की है। साहित्यिक दृष्टि से गीता की सब से बड़ी विशेषता उस की सीधी एवं स्वाभाविक व्यंजना शैली और सहानुभूति-पूर्ण हृदय-स्पर्शिता है। गीता साधक को उपदेश ही नहीं देती, उस की कठिनाइयों से समवेदना भी प्रकट करती है। कृत्या मानते हैं कि मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है। फिर भी गीताकार का स्वर आशावादी है। 'हे अर्जुन, अच्छे कर्म करनेवाला कभी दुर्गित को प्राप्त नहीं होता,' 'इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान् भय से रचा करता है।' गीता के वक्ता को सत्य और धर्म की शक्ति में पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास पाटकों को शक्ति और उत्साह प्रदान करता है।

गीता हिंदू धर्म श्रीर हिंदू दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ है। हिंदू धर्म

१११। ५५ <sup>२</sup>९। ३५ ३१२। ५६ ४१८। ६६ ४१८। ५९

की सब से बड़ी विशेषता, पर-मत सहिष्णुता, गीता का भी विशेष गुण है। विविध मंतवादों का समन्वय करना, ससार के सब सिद्धांतों में से सचाई का श्रंश ने लेना, यह हिंदू धर्म श्रीर हिंदू जाित का स्वभाव सा रहा है। श्रपने हसी सुदर स्वमाव के कारण, विदेशियों के श्रजस श्राक्रमण होते हुए भी, श्राज हिंदू जाित श्रीर हिंदू सस्कृति जोिवत हैं। कोरे वाद-विवाद में न फूँस कर हिंदू-मस्तिष्क ने हमेशा सस्य को पकड़ने की कोशिश की है। दार्शनिक चिंता हमारे लिए मनोविनोइ की चीज़ नहीं है, वह हमारे जीवन का गभीर उद्देश्य रहा है। महामारत के विषय में कहा गया है कि 'जो इप में नहीं है वह कहीं नहीं है।' गीता के विषय में हम कह सकते हैं कि श्रायों के विचार-साहिश्य में जो सुवोध श्रीर सुदर है वह गीता में एकित्रत कर दिया गया है। श्राज हिंदू जाित को जाप्रति के युग में यदि जनता में गीता के प्रति श्रद्धा श्रीर सम्मान बढ़े, तो श्राश्चर्य हो क्या है!

### पाँचवां अध्याय

# जैन-दर्शन

संदेहवाद का जंतु जब एक बार किसी युग के मिस्तब्क में घुस जाता
है तो वह श्रासानी से बाहर नहीं निकजता। संशय के बादजों को हटाने
के जिए मानव-बुद्धि के सूर्य को तपस्या करनी पड़ती है। भगवद्गीता ने
श्रास्तिक विचार-धाराश्रों का समन्वय तो किया, जेकिन सशयवादी नास्तिकों के हृदय को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं किया। गीता में हम
ईरवर को न माननेवाले, जगत् को श्रस्त्य श्रीर श्रव्रतिष्ठित बतानेवाले
नास्तिकों की कड़ी श्रालोचना पाते हैं। परंतु कोरो श्रालोचना या निंदा से
संदेह-रोग के जतु नष्ट नहीं हो जाते। रोगी की प्रेम पूर्वक परिचर्या करने
से ही उस का कुछ उपकार हो सकता है। खेद की बात है कि दार्शनिक
इतिहास में सदेहवादियों के हृदय में छिपी हुई निराशा श्रीर दुख को
समक्तवाले बिरले ही हुए हैं। गीताकार का विशाल हृदय भी नास्तिकों
के प्रति चमाभाव धारण न कर सका। उन्हों ने 'संशयारमा विनस्यित'—
सदेह करनेवाला नष्ट हो जाता है—कह कर वैदिक धर्म में विश्वास न
रखनेवालों को हमेशा के जिए नरक में भेज दिया।

गीता में कटर कर्मकाढियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया पाई जाती है, फिर भी यज्ञों की निंदा गीता ने खुले शब्दों में नहीं की है। गीता में फला-सक्ति का ही तिरस्कार किया गया है न कि याज्ञिक क्रियाशों का। यह ठीक है कि गीता द्रव्य यज्ञों को विशेष महत्व नहीं देती, परंतु वह उन की स्पष्ट निंदा भी नहीं करती। गीताकार के मस्तिष्क में यज्ञों की महत्ता के विषय में कुछ दुविधा-सी है। जैन-धर्म श्रीर बौद्ध-धर्म में वैदिक यज्ञ-विधानों के विरुद्ध यह प्रतिक्रिया संपूर्ण हो गई श्रीर उन्हों ने याज्ञिक हिंसा का निश्चित स्वर में विरोध किया है। जहा जैन-दर्शन में हम श्रास्तिक विचारकों के सिर्फ व्यावहारिक मत का विरोध पाते हैं, वहा बौद्ध-दर्शन में श्रायों के व्यावहारिक श्रीर तास्विक दोनों प्रकार के विचारों का रूपांतर हो गया है।

हिंदु श्रों की परिभापा में वेद को न माननेवाले को नास्तिक कहते
हैं। श्राजकल के प्रचलित श्रथं में ईश्वर की
नास्तिक का श्रथं
सत्ता में विश्वास न रक्षनेवाला नास्तिक कहलाता है। इन दोनों ही परिभापाशों के इनुसार जैनी और बौद्ध लोग नास्तिक टहरते हैं। परंतु दोनों ही धमों के विचारक अपने को नास्तिक कहलाना पसद नहीं करते। इस लिए उन्हों ने नास्तिकता की एक तीसरी परिभापा दी है—नास्तिक वह है जो परलोक को नहीं मानता, श्रथवा जो धर्माधर्म श्रीर कर्तव्याव तंच्य के भेद में विश्वास नहीं रखता।

हम जैनियों श्रोर बौद्धों को घोर श्रास्तिकों श्रोर घोर नास्तिकों के बीच में रख सकते हैं। प्रश्न यह है कि श्रास्तिकों श्रोर जड़वादियों से भिन्न इस तीसरी श्रेग्री के विचारकों का श्राविभाव वथों हुश्रा र बात यह है कि कोरे सदेहवाद से मानव-मस्तिष्क बहुत काल तक सतुष्ट नहीं रह सकता। मनुष्य प्रयस्त्रशील प्राणी है श्रीर सफल प्रयस्त या पुरुपार्थ के किए विश्वास का श्राधार चाहिए। किसी सत्य में विश्वास के बिना जीवन यात्रा हो ही नहीं सकती। जीवित रहने के किए प्रयस्त करने का श्रर्थ है कि हमें जीवन की महत्ता में विश्वास है, हम जीवन के 'मृत्य' को स्वीकार करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि जीवन की समस्याओं का हल मानव-बुद्धि नहीं कर सकती, विचार कर के हम किसी निश्चित सिद्धांत तक नहीं पहुँच सकते। इस लिए बौद्धिक ईमानदारी के लिए, हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सदेहवाद ही दर्शनशास्त्र का श्रतिम शब्द है। लेकिन इम बुद्धि-चेत्र श्रथवा दार्शनिक चिंतन में ईमानदार क्यों बनें ? हम श्रपनी परा-

नारितको वेदनिन्दक । (मनुरमृति)

जय का सचाई से क्यों स्वीकार कर लें ? क्या सचमुच बौद्धिक सचाई का कुछ मृत्य है, जिस के कारण हम उस की रक्षा का प्रयत्न करें ? घोर जदवादी दशंनों में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सकता। एक बार यदि हम सत्यता का किसी रूप में श्रादर करने लगे तो हम जदवाद की मृमि से निकल कर श्रात्म-वाद की सीमा में श्रा जाते हैं श्रीर जदवादी न रह कर श्रध्यात्म वादी बन जाते हैं। जैनियों श्रीर बौद्धों ने हिंदू श्रास्तिकों का विरोध तो किया, लेकिन वे चार्चाक की तरह जदवादी न बन सके। विशेषतः जैनियों ने तो हिंदुशों के तात्विक विचारों को थोड़े-बहुत परि-वर्तन के साथ ही स्वीकार कर लिया।

श्री महाबीर का बचपन का नाम बर्धमान था। वे बुद्ध के समकालीन थे पर उन से पहले उत्पन्न हुए थे। वे १६६ भगवान् महावीर ई० पू० में पैदा हुए श्रीर १२७ ई० पू० में

दिवंगत हो गए। बुद्ध को तरह वे भी राजवंश के थे। वे घ्रपनी शिचा को पार्श्वनाथ, ऋषभदेव छादि प्राचीन तीर्थेक्रों के उपदेशों की छाबृत्ति-माञ्च बतलाते थे। पार्श्वनाथ की मृत्यु शायद ५७६ ई० प्० में हुई। ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद छौर छ्रथर्वदेद में छाता है। यदि जैनियों का यह विश्वास कि उन का मत ऋषभदेव ने चलाया, ठीक है, तो सचमुच हो उन का मत वैदिक मत से कुछ ही कम प्राचीन है। भागवत पुराण जैनियों के इस विश्वास की पुष्टि करता है।

जैनियों के दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर श्रीर दूसरा दिगंबर । दिगंबर को नों का विश्वास है कि संन्यासियों को नगन रहना चाहिए श्रीर किसी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए। वे तीर्थेकरों को नगन श्रीर नीची हिए किए हुए दिखलाते हैं। श्वेतांबरों के शास्त्रों को दिगंबर जैन नहीं मानते, यद्यपि दोनों में सैद्धांतिक मतभेद नहीं के बराबर हैं।

बहुत काल तक महाबीर जी की शिचा जोगों के कंठ में रही। चौथी

१राधाकुष्यन्, भाग १, पृ० २८७

शताब्दी ई० पू० में उसे लेखनी-बद्ध करने की आवश्यकता महस्प की गई। श्वेतावरों में चौरासी यथ पवित्र माने जाते हैं। उन में ४१ स्व्र प्रथ हैं, कुछ प्रकीर्यंक हैं, कुछ भाष्य यंथ या टीकाए। स्त्रों में ११ छाग, १२ उपांग, १ मूल छादि समितित हैं। यह सब छाईंम।गधी में थे। ईमा के जनम के बाद जैनियों में सस्कृत का छानुराग बदने लगा।

जैनियों का दार्शनिक साहित्य बहुत विस्तृत है। जैन-दर्शन सबधी अंथों की भाषा (सस्कृत), हिंदू-दर्शन के विद्यार्थियों का, कुछ विचित्र मालूम पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि जैन विद्यान् दार्शनिक की अपेचा वैज्ञानिक अधिक थे। उमास्वाति (उमास्वामी) का 'तत्वार्था-धिगमस्त्र' 'स्टेंडर्ड' प्रथ है जिसे स्वेताबर और दिगवर दोनों मानते हैं। अकलक का 'राजवार्तिक', स्वामी विद्यानद का 'श्वोकवार्तिक' और समंत-मद्र की 'श्राप्तमीमासा' विगवर साहित्य में प्रसिद्ध हैं। हरि-भद्र स्रि के 'पड्दर्शन समुच्चय' (नवीं शताब्दी) में जैनेतर मतों का भी सप्रह है। इस प्रथ में ईश्वर का खडन विस्तार से किया गया है। मिल्लिन की 'स्याद्वाद-मंजरी' (तेरहवीं शताब्दी) प्रसिद्ध है। इन के श्रतिरिक्त कुंद्कुदाचार्य का 'पचास्तिकाय' नेमिचद्र का 'द्रव्यसंप्रह' और देव-स्रि का 'प्रमाणनयत्थवाक्रोकालकार' उच्लेखनीय हैं। कुछ जैन-प्रथों का अप्रेज़ी श्रनुवाद भी हो गया है।

'सर्व-दर्शन-सम्रह' के लेखक का कथन है कि 'श्रास्तर' श्रौर 'संवर' जैन-दर्शन की मुस्य धारणाए हैं। हस से जैन धर्म की ज्यावहारिकता प्रकट होती है। न्याय,

अमास्त्रामी का समय तृतीय शताब्दी है।

रश्चनलक (७५० ई०) ने 'श्राप्तमीमासा' पर 'श्रष्टशती' नामक प्रसिद्ध टीका लिखी है।

भश्रास्त्रो भवहेतु स्यात्सवरो मोज्ञकारणम् । इतीयमाईती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपचनम् ॥

चैशेषिक, सांख्य श्रीर मीमांसा की तरह जैनी श्रानेक-जीववादी हैं, पर वे जीव या श्रात्मा को ब्यापक नहीं सानते । उपनिषदों की भाँति उन का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्धों की तरह वे श्रनीश्वरवादी हैं। बौद्धधर्म के समान ही जैनमत श्रहिंसा पर ज़ार देता है। हिंसा से बचने की चेष्टा नितनी जैन जोग करते हैं उतनी कोई नहीं करता । चोन श्रौर जापान के बीद्ध भी मछ्त्री छादि खाना बुरा नहीं सममते। जैन-धर्म ने श्रायीं की याज्ञिक हिंसा का तीव्र विरोध किया। बार्थ नामक विद्वान का विचार है कि गौतम बुद्ध और महाबीर एक ही ऐतिहासिक पुरुष के नाम हैं। दोनों का जावन-वृत्त बहुत कुछ मिनता-जुलता है। इसी प्रकार कुछ पंडितों ने सांख्य श्रीर जैन-दर्शन में बहुत साम्य पाया है। वास्तव में जैन-दर्शन का जीव न्याय-वैशेषिक की प्रात्मा से प्रधिक मितता है, न कि सांख्य के पुरुष से। सांख्य कः पुरुष वस्तुतः श्रसख्य श्रीर कर्तृत्व-होन है। श्रन्य सिद्धातों में भी सांख्य श्रीर जैनमत में विशेष सादृश्य नहीं है। बुद्ध श्रीर महाबीर को एक बनाने की कलाना भी ऐ तहासिक सामग्री से सिद्ध नहीं होती । कभी-कभी पाश्चात्य विद्वान् भारतीय ऐतिहासि ह पुरुषों श्रोर जेख -कों के विषय में विचित्र करानाए करने लगते हैं। इतिहास की सरल बनाने की चेष्टा हास्यास्पद है।

जैनी लोग पाँच प्रकार की बोधि या ज्ञान मानते हैं श्रयीत् मतिज्ञान, वोधिप्रक श्रुतिज्ञान, श्रविध, मनःपर्याय श्रीर केवल ।

- १. मितज्ञान—मन श्रीर इदियों से जो ज्ञान होता है उसे 'मित-ज्ञान' कहते हैं। स्मृति श्रीर प्रत्यभिज्ञा (पहले जाने हुए को पहचानना) इस में सिम्मिलित हैं। तर्क का भी इस में सभावेश हो जाता है।
- र. अतिज्ञान—शब्दों और संकेतों या चिह्नों से जो ज्ञान होता है उसे 'श्रुतिज्ञान' कहते हैं। यह ज्ञान शास्त्रीय श्रीर श्रशास्त्रीय दो प्रकार का हो सकता है।

१राधाकुप्णन्, भाग १, पृ० २९०

- ३. श्रवधि दिष्य दृष्टि से भूत, भविष्य श्रौर वर्तमान वस्तुश्रीं का प्रत्यच बोध श्रवधिज्ञान है। श्रमेज़ो में इसे 'क्लेयरवोर्येस' कह सकतेः हैं।
  - ४. मनःपर्याय-इस का श्रर्थं है पर-चित्तज्ञान ।
- ४. केवल-ज्ञान—यह मुक्तजीवों का ज्ञान है। मुक्तजीव का ज्ञान परिचिद्धन नहीं होता, मुक्तजीव सर्वज्ञ होता है।

इन पाँच प्रकार के ज्ञानों में पहले तीन में ग़लती और अपूर्णता' का भय है। अतिम दो ज्ञान कभी मिथ्या या असफल नहीं हो सकते। पहले तीन प्रकार के ज्ञान को परोच और अंतिम दो को प्रत्यच ज्ञान' कहा जाता है। जैनी लोग इदिय-जन्य ज्ञान को प्रत्यच नहीं कहते क्योंकि इदिय-ज्ञान में आश्मा और विषय के बीच में व्यवधान आ जाता है। कुछ के मत में इदिय-ज्ञान को भी प्रत्यच कहना चाहिए। इस मत में इदिय-प्रत्यच और मानस-प्रत्यच भी हो सकते हैं।

जैनी जोग श्रेणियों के विभाग श्रीर उपविभाग से कभी नहीं घवराते, यद्यपि उन के अभ्येताओं का धैर्य छूट जाता है।

'श्राउट् लाइन श्राफ्त जैनिज़म' का लेखक बतलाता है कि श्रुतिज्ञान ( २८६ + ४८ ) ३३६ प्रकार का होता है, श्रविध्ञान छ, प्रकार का श्रोर मन पर्याय दो प्रकार का। इस प्रकार के थका देनेवाले श्रेणी विभान जन जैनमत में जगह जगह मिलते हैं। हिंदी भाषा के दार्शनिकों को जैन साहित्य से शब्द-कोश यथेष्ट मिल सकता है। हमारी जैन विद्वानों से प्रार्थना है कि वे श्रपने साहित्य में से मनोविज्ञान श्रोर व्यवहार-शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का सकतान करें।

'हमारा ज्ञान सचा है' इस की परीचा कैसे हो ? इस प्रश्न का उत्तर देना दर्शनशास्त्र की उस शाखा का काम है जिसे संस्कृत में 'प्रामाण्यवाद' कहते हैं। इस का विशेष वर्णन हम श्रागे करेंगे। जिस ज्ञान को सरक मान कर स्थवहार करने से सफलता हो इसे यथार्थज्ञान समसना चाहिए। ज्ञान की सत्यता की परख व्यावहारिक होनी चाहिए। १ इस प्रकार जैनी -कोग 'परतः प्रामाण्यवादी' है।

ससार में सहस्रों वस्तुए पाई जाती हैं। दर्शन-शास्त्र का उद्देश्य एक जैतियों का तत्वदर्शन या संकीर्या चित्र फल के पदार्थों को जानना नहीं श्रोटोलोजी है; दार्शनिक जिज्ञासा का विषय संपूर्ण ब्रह्माड होता है। इस लिए प्राचीन काल से संसार के दार्शनिकगण विश्व के सारे पदार्थों को छुछ थोडी सी श्रेणियों में विभाजित करते श्राए हैं। सब से प्रसिद्ध श्रेणी-विभाग वैशेषिक दर्शन का है जिस के विषय में हम श्रागे पढ़ेंगे। जैन-दर्शन में विश्व के पदार्थों का वर्गीहरण जीव श्रोर श्रजीब में किया गया है। जड़ श्रीर चेतन, इन श्रेणियों के श्रंतर्गत संसार की सारो वस्तुएं श्रा जाती हैं।

परतु जीव श्रीर श्रजीव के श्रितिरिक्त कुछ श्रीर तत्व भी हैं जिन का देश-काल से विशेष संबंध नहीं है। 'तत्वाथाधिगमसूत्र' का लेखक सात तत्व बतलाता है जिन को जानने से ठीक बोध हो सकता है। वे सात नत्व यह हैं:—

जीवा-जीवास्रव-बंध-संवर-निर्जरा-मोचास्तत्त्वम् ।

श्रथीत् जीव, श्रजीव, श्रास्तव, बंध, सवर, निर्जरा श्रीर मोत्त। इन में 'पाप' श्रीर 'पुण्य' को जोड़ देने पर जैनमत के नौ ज्ञेय पदार्थी की संख्या पूरी हो जाती है। श्रव हम क्रमशः इन नौ पदार्थी का वर्णन करेंगे।

(१) जीव—जैनियों के जीव विषयक विचार हिंदू-दर्शन के विद्या-धियों को कुछ विचित्र प्रतीत होते हैं। जीव का कोई निश्चित परिमाण श्रीर श्राकार नहीं है। शरीर के साथ ही जीव का परिमाण घटता बढ़ता रहता है। वही जीव चींटी के शरीर में घुस कर चींटी के बराबर हो जाता है श्रीर हाथी के शरीर में हाथी के बराबर। जीव में श्राकुंजन (सिकुड़ना)

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>राधाकुष्णन्, भाग १, पृ० २९५ । २हिरियन्ना, पृ० १७०

श्रीर प्रसारण (फैलना) हो सकते हैं। इस का श्रर्थ यह हुशा कि जीव एक सावयव पदार्थ है। श्रवयव के बदले जैनी लोग 'प्रदेश' शब्द का प्रयोग करते हैं। जीव प्रदेशवान् पदार्थ है। जैसे सर्प फन को उठा श्रीर सिकोइ कर रह सकता है, वैसे ही जीव श्रीर उस के श्रनत प्रदेशों का संबध समसना चाहिए।

न्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि में जीव को ब्यापक माना जाता है।
मिल्टि सेन कृत 'स्याद्वादमजरी' में इस मत का खडन किया गया है।
आहमा को ब्यापक नहीं मानना चाहिए क्योंकि सर्वत्र आहमा के गुर्गों की
उपकव्धि नहीं होती। या श्रीर गुर्गा आतर गुर्गा आतरा-अलग नहीं रह सकते।
आहमा का प्रत्यच नहीं होता, इस किए उस की उपस्थित का अनुमानः
ज्ञान, चैतन्यादि गुर्गों से ही हो सकता है जो कि देह के बाहर नहीं पाए
जाते। यही तर्क जीव के अणु-परिमाग्य का भी विरोधी है। सपूर्ण देह में
जीव के गुर्गों की अभिन्यक्ति होती है, इस किए जीव को देह के परिमाग्य
का मानना चाहिए।

जीव अनंत हैं। चैतन्य उन दा मुख्य गुगा है। यह चैतन्य 'ज्ञान'' श्रीर 'दर्शन' में श्रभिव्यक्त होता है। मुक्तावस्था में जीव में अनंत बुद्धि श्रीर अनत दर्शन वर्तमान होता है। शक्ति भी अनत हो जाती है। मुक्त जीव को ही ईरवर कहते हैं, इस प्रकार प्रत्येक जीव ईरवर हो सकता है।

जैनी खोग जलवायु श्रादि सब में जीव मानते हैं, जीवों का श्रेणी-विमाजन कई प्रकार से किया जा सकता है। कुछ जीव 'एकेंद्रिय' हैं, कुछ दो, तीन श्रौर चार इदिय वाले, कुछ पचेंद्रिय हैं। खनिज पदार्थें। धातुश्रों श्रादि में भी जीव है। सर्वत्र जीव या चेतना का श्रारोपण करने की इस प्रवृत्ति को श्रोज़ी में 'हाईजोइडम', कहते हैं। जैनियों का यह

 <sup>&#</sup>x27;स्याद्वादमजरी', पृ० ६३। व्वही, पृ० ४

सिद्धांत उन के मत की प्रांचीनता श्रीर स्थू बता प्रकट करता है।

कुछ जीव पार्थिव शरीरवाले या 'पृथ्वीकाय' हैं, कुछ अप्-काय, कुछ वायु-काय श्रीर कुछ बनस्पति काय। जीवों को बद्ध श्रीर मुक्त की श्रीणयों में भी बाँटा जा सकता है। बद्ध जीवों में कुछ को 'सिद्ध' कह सकते हैं श्रीर कुछ को श्रीसद्ध। सिद्ध पुरुष को हिंदुश्रों का 'जीवनमुक्त, या 'स्थित-प्रज्ञ' समसना चाहिए।

ज्ञान जीव का गुण नहीं है बिक स्वरूप ही है। कर्म पुद्गत के संयोग से उस की श्रमिक्यिक में विझ पड़ता है। जैनियों की 'कार्माण वर्गणा' श्रन्य दर्शनों की श्रविद्या के तुल्य है। सब श्रंतरायों या विझों के दूर हो जाने पर जीव वा श्रनंत ज्ञान श्रीर श्रनंत दर्शन स्फुटित हो उठता है। मोच की प्राप्ति के खिए किसी ईरवर की सिनिधि या सहायता श्रपेचित नहीं है।

(२) श्रजीव—चैतन्य के श्रतिरिक्त संसार में दूसरी जह-शक्ति है। श्रश्जीव या जह के जैनी खोग पॉच विमाग करते है, श्रश्वात, काख, श्राकाश, धर्म, श्रधमं श्रीर पुद्गल। इन में से काल को छोड़ कर शेष चार को 'श्रस्तिकाय', कहते हैं। 'श्रस्तिकाय' का श्रथं समसने के लिए हमें सत्य-पदार्थ का जन्म जानना चाहिए। उमास्वामी का कथन है:—

उत्पाद न्यय-ध्रीन्य युक्तं सत् । १ । २६

श्रयांत् जिस में उत्पत्ति, क्रमिक नाश श्रौर म्थिरता पाई जाय उसे 'सत्' कहते हैं। परिवर्तित होते रहना श्रौर परिवर्तन में एक प्रकार की स्थिरता ( ध्रुवता ) रखना यह श्रस्तित्ववान् पदार्थों का स्वभाव है। जैन-दर्शन के श्रनुसार स्थिरता श्रौर विनाश दोनों ही प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। कोई भी वस्तु एकांत नित्य श्रौर एकांत श्रनित्य नहीं है। सभी वस्तुएं नित्य श्रौर श्रनित्य दोनों प्रकार की है। 'प्रवचनसार' नामक ग्रंथ में जिखा है:—

या भवो भंग विहीयो भंगो वा गास्यि संभव विहीयो उत्पादो वि य भंगो या विया घोक्वेया अत्थेया । १ ।

श्रथांत 'उत्पत्ति के बिना नाश श्रीर नाश के बिना उरपित्त संभव नहीं है। उरपित्त श्रीर नाश दोनों का श्राश्रय कोई ध्रुव (स्थिर) श्रथं या पदार्थ होना चाहिए।' एकात नित्य पदार्थ में परिवर्तन समव नहीं है श्रीर यदि पदार्थों को चिण्क माना जाय तो 'परिवर्तित कौन होता है ?' इस प्रश्न का उत्तर न बन पहेगा। जैनियों के मत में जीव भी एकांत नित्य नहीं है, श्रम्मथा उस में स्मरण, चिंतन श्रादि विकार न हो सकें।

श्रपित्यक्त स्वभावेनोत्पादन्त्रयध्नुवत्वसवद्धम् गुण्यवन्त्व सपर्याय यत्तद्द्व्यमिति द्युवाति । २ । ४ ( प्रवचनसार, संस्कृत छ।या )

'जो अपने स्वमाव को नहीं छोडता और उत्पत्ति, व्यय तथा ध्रुवरव (स्थिरता) से सबद है उस गुण और पर्यायों सिंदत पदार्थ को 'द्रव्य' कहते हैं। मिट्टी द्रव्य है और घट, शराब आदि उस के पर्याय। श्रव हम 'श्रस्तिकाय' का लच्चण कर सकते हैं। सत् और सावयव ( प्रदेशवाले ) पदार्थ को 'श्रस्तिकाय' कहते हैं। काल के श्रवयव नहीं हैं, इस लिए वह श्रस्तिकाय नहीं है। जीव भी जपर का लच्चण घटने के कारण, 'श्रस्तिकाय' है, जीव 'प्रदेशवाला' है। श्रव हम श्रजीव पदार्थों का सचिस और क्रमिक वर्णन देते हैं।

काल—यह अपीद्गिलिक पदार्थ है। काल 'सत्' तो है पर 'अस्ति-काय' नहीं है क्योंकि यह एक निरम्यव पदार्थ है। आपेनिक काल को 'समय' कहते हैं जो घड़ी से मालूम पड़ता है।

श्राकाश। स्तिकाय — इस से सव को श्रवकाश मिलता है। बिना श्राकाश के दीवार में कील नहीं ठोंकी जा सकती श्रोर न दीपक की किरगों श्रायकार का भेदन ही कर सकती हैं। श्राकाश के जिस भाग में विश्व-जगत् है उसे 'लोकाकाश' कहते हैं, उस से परे जो कुछ है वह 'श्रलोका-काश' है। सिर्फ़ श्राकाश गति का कारगा नहीं है।

धर्मास्तिकाय - यह इदिय-प्राह्य नहीं है। जैन-दर्शन में धर्म का

श्रर्थ 'पुरायकर्मी' का फल' नहीं है। धर्म सब प्रकार की गति श्रीर उन्नति का हेतु है। धर्म रूप, रस, गंध श्रादि गुणों से रहित है। यह श्रमूर्त श्रीर गतिहीन है। जैसे श्रॉक्सीजन के बिना कुछ जल नही सकता वैसे ही 'धर्मीस्तिकाय' के बिना किसी पदार्थ में गति नहीं हो सकती।

श्रधर्मास्तिकाय —यह भी पापकर्मी या उन के फल का नाम नहीं है। वस्तुश्रों की स्थिति का कारण श्रधर्मास्तिकाय है।

पुद्गालास्तिकाय - भारतवर्ष में परमाणुवाद के सिद्धांत को जनम देने का श्रेय जैन दार्शनिकों को मिलना चाहिए। उपनिपदों में श्राणु शब्द का प्रयोग तो हुआ है ( जैसे 'ब्रणोरणीयान् महतो महीयान्' में ) किंतु परमाखुवाद नाम की कोई वस्तु उन में नहीं पाई जाती। वैशेषिक का परमाणुवाद शायद इतना पुराना नहीं है। जैनों श्रीर वैशेषिक के परमाणु-वाद में भेद भी है। पुद्गल या जड़तस्व श्रंतिम विश्लेषण में परमाणुरूप है। यह परमाणु ब्रादि-श्रतहोन श्रीर नित्य हैं। परमाणु श्रमूर्त हैं, यद्यपि सब मूर्त पदार्थ उन्हीं से बनते हैं। पृथ्वी, जल, वायु श्रादि सब मूल में एक ही प्रकार के परमाग्रुओं के रूपांतर हैं। मुक्तजीवों को छोड कर किसी को परमाणुश्रों का प्रत्यत्त नहीं हो सकता। फिर भी हर एक परमाणु में रूप, रस, गध, स्पर्श रहते हैं। भिन्न भिन्न परमाणुत्रों में विभिन्न गुण श्रधिक श्रभिव्यक्ति पा जाते हैं जिस से उन में भेद हो जाता है। परमाखुत्रों के संयोग या मेज से ही सप्तार के सारे दृश्यमान पदार्थ बनते हैं। छोटे या बड़े किसी भी परमाखु-पुज को 'स्कंध' कहते हैं। एक तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरित होना जैनमत में संभव है। यह सिद्धांत श्राधुनिक विज्ञान के श्रनुकूल ही है। भौतिक जगत कुत्र मिला कर 'महा-स्कंध' कहनाता है।

कर्म भी जैनियों के मत में पुद्गत्व का सूचमरूप है। श्रद्छे-बुरे कर्म करने पर वैसे ही परमाणु जीव को लिपट जाते हैं जिन्हें कार्माण-वर्गणा कहते हैं। इस कर्म-पुद्गत्व से मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य है। कामांगा पुद्गत से श्रारमा की ज्योति डक जाती हे श्रीर वह श्रज्ञान, मोह, दुर्वतता में फॅस जाता है। श्रच्छे कर्म करने से धोरे-धारे दुरे कर्मी का पुद्गत जीव को छोड़ देता है, श्रज्ञान का श्रावरण हटता हे श्रीर जीव मुक्त हो जाता है।

जैन-दर्शन का 'पुद्गल' शब्द अम्रेज़ी मैटर का ठीक अनुवाद है। भविष्य के हिंदी लेखकों से प्रार्थना है कि वे इस शब्द को अपनाए। 'पौद्गत्तिक' विशेषण भी सहज ही उपलब्ध हो जाता है।

जीव प्रौर श्रजीव का वर्णन करने के वाद शेष पदार्थों का वर्णन कठिन नहीं है। वास्तव में जीव श्रौर श्रजीव का विभाग ही प्रधान है।

- (३) श्रास्तव--जीव श्रोर शजीव में सबध कर्म-पुद्गन्त के द्वारा होता है। जीव की श्रीर कर्म-परमागुश्रों की गति को 'श्रास्तव' कहते हैं।
  - (४) बध-जीव श्रीर कर्म के सयोग को 'वध' कहते हैं।
- (१) सवर—सम्यक् ज्ञान हो जाने पर नवीन कर्म उत्पन्न होना या कर्म-पुद्गल का जीव की श्रोर गतिमान होना बद हो जाता है। इस दशा को 'सवर' कहते हैं।
- (६) निर्जरा—धीरे-धीरे कर्म-प्रमागुष्ठों के जीव से छूटने को 'निर्जरा' कहते हैं। निर्जरा सवर का परिगाम है।
- (७) मोच कर्म-पुद्गत से मुक्त हो जाने पर जीव वस्तुत. मुक्त हो जाता है। मुक्ति-दशा में जीव श्रनत दर्शन, श्रनत ज्ञान श्रौर श्रनत वीर्य से संपन्न हो जाता है।
- (म) पाप-उन कमों को जिन से जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय स्वरूप श्राच्छादित हो जाय, पाप कहते हैं।
- (६) जीव को मोच की श्रोर तो जाने वाले कर्म पुराय कहलाते हैं। जैनों का व्यवहार- हिंदू शास्त्रों के समान जैन-दर्शन का उद्देश्य दर्शन भी मोच प्राप्त करना है। 'जिन' शब्द का श्रर्थ है जयी श्रर्थात् हृद्धियों को जीतने वाला, इस प्रकार 'जैन' शब्द से ही

उक्त धर्म की व्यावहारिकता प्रकट होती है। जैनी जोग त्याग श्रीर संन्यास के जीवन को विशेष महत्व देते हैं। 'तत्वार्थसूत्र' के श्रनुसार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोचमार्गः।

'सस्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चिरित्र या व्यवहार से मोचप्राप्ति होनी है। जैन-दर्शन का ज्ञान और उस में श्रद्धा श्रावश्यक है,
लेकिन बिना चिरित्र का सुधार किए कुछ नहीं हो सकता। श्रच्छे श्राचार
वाला व्यक्ति किसी धर्म का भी क्यों न हो, उस का कल्याण ही होगा। इस
प्रकार जैनो सचरित्रता श्रीर सहद्यता श्रथवा श्रिहंसा पर ज़ोर देते हैं।
श्रिहंसा को शिचा (जो कि जैन-धर्म की विशेष शिचा है) श्रभावात्मक
(निगेटिव) नहीं, भावात्मक है। समाज-सेवा करना हरेक का कर्तव्य है।
जैन लोग बड़े दानी होते हैं। दान, श्रिहंसा, श्रस्तेय (चोरी न करना),
व्रह्मचर्य श्रीर त्याग जैन शिचा के मुख्य श्रग हैं। सम्यक् दर्शन, ज्ञान श्रीर
चारित्र जैनियों के त्रिरत्न कहलाते हैं।

जैना कि जपर कहा जा चुका है कमीं का नाश किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। वे कर्म जिन पर आयु की जंबाई निर्भर होती है, आयुकर्म कहकाते हैं। इसी प्रकार गोत्रकर्मों पर किसी विशेष जाति में जन्म होना निर्भर है। सब प्रकार के कर्म मिल कर जीव का कर्म शरीर या कार्माण-वर्गणा बनाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के कर्मों का नष्ट करना ज़्यादा कठिन है। यह कर्म क्रमशः ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय वर्गी के कर्म हैं। ज्ञानावरणीय कर्म वे हैं जो आत्मा के ज्ञानमय स्वरूप का तिरोधान करते हैं; दर्शनावरणीय कर्म हदय में सत्य-ज्ञान का आभास नहीं होने देते। वेदनीय कर्म आरमा के आनंद-स्वरूप को ढक कर सुख-दुख उरपन्न करते हैं; मोहनीय कर्म मनुष्य को सच्ची श्रद्धा और विश्वास से रोकते तथा मन को अशांत रखते हैं। आत्मा की उन्नति को रोकनेवाले सब कर्म अतराय कर्म कहलाते हैं। उपर्युक्त चार प्रकार के अंतराय कर्म 'धातीय कर्म' कहलाते हैं।

जैनमत संन्यास पर ज़ीर देता है। संन्यासियों के लिए करें नियम हैं। जैन साधु खपने पास कुछ नहीं रागते, भिषा करके निर्वाट करते हैं। त्रायः वे लोग विहारों में रहते हैं। भिद्रा भोगने समय दौन साधु मुँह से नहीं योक्षते और मृहस्थों को तम नहीं करते। परतु वे ध्यने प्रति यो कड़ीर होते हैं। वे धपने हाथों से धपने याल तक नीच डालते हैं। जहा र्जन-धर्म श्रवने शरीर पर श्रत्याचार करने की शिहा हेना है वहा वह दूसरी के प्रति दयालु होने का उपदेश भी करता है। यदि कोई हो धपने वर्षे को सिना रही हो तो जैन साधु उम से भिग्ना नहीं लेगा। श्रगर मा बच्चे को छोड़ कर उठना चाहे तो भी यह भिद्या स्वीकार नहीं करेगा। दब्चे को रुज्ञाने का कारण धनना पाप है। परतु श्रवने शरीर पर जैन साधु दया नहीं दिखाते। बाक्त नोचने के नाम से ही रोबाच हा जाता है। श्राप्ता श्रीर शरीर में तीव हृह मानने वाले वार्शनिक सिन्धांत का यह व्यवहारिक परि गाम है। जद प्रकृति इसारे हृदय को स्पर्श क्यों करती है, इस का कोई उत्तर जैन-दर्शन में नहीं मिल सकता। प्राकृतिक सीद्यं मोह का कारण है, यह विश्वास हो जाने पर किसी प्रकार के साहिश्य की सृध्टि संभव नहीं है।

गृहस्थों का धमं है कि वे सन्यासियों का आदर करे और उन के उप-देशों से लाभ उठाएं। चिरत्र शुद्ध रखने से कालातर में गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है। राजा भरत गृहस्थ होने पर भी मरने पर सीधे मुक्त हो गए। ऐसे जीव को 'गृहिं जिगसिद्ध' कहते हैं। चिरत्र जाति और वर्ण दोनों से बढ़ कर है, यह जैन-धर्म का श्लाघनीय सिद्धांत है। सच्चिरत्र व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ण या धर्म का हो, उम का कल्याण ही होगा।

परमाणुवाद के श्रतिरिक्त जैनियों ने भारतीय तथ्य-दर्शन को दो महरव-पूर्ण विचार दिए हैं। पहला विचार ईश्वर के बिना सृष्टि की सभावना है। इस विचार का कुछ श्रेय नास्तिक (घोर नास्तिक) विचारकों को भी हो सकता है। जैन- मत में यह सृष्टि किसी की बनाई हुई नहीं है, अनादि काल से यों ही चली आती है। ईश्वर की कल्पना, कम से कम सृष्टि-रचना के लिए, अनावश्यक है। प्राकृतिक तथ्व निश्चित नियमों के अधीन हैं, जिन्हें ईश्वर भी नहीं बदल सकता। मिललसेन का कथन है:—

कर्ताऽस्ति कश्चिज्ञगतः स चैकः स सर्वगः स स्ववशः स निस्यः। इमाः कुहेवाक विडम्बनाः स्युः तेषां न येषा मनुशासकस्वम्।

-स्याद्वादमंजरी, श्लो० ६

अर्थात् 'जगत् का कोई कर्ता है श्रीर वह एक, सर्वन्यापक, स्वतंत्र श्रीर नित्य है, यह जैनेतर मत के लोगों का दुराग्रह मात्र है।' ईश्वर को मानना श्रयुक्त है। सुष्टि से पहले ईश्वर के शरीर था या नहीं ? यदि हां, तो वह किस का बनाया हुन्ना था, यदि नहीं, तो बिना हाथ-पैरों के ईश्वर ने सुष्टि-रचना कैसे की ? श्रशरीरी ( शरीर-रहित ) कर्ता को संसार में किसी ने नहीं देखा है। सुब्टि बनाने में ईश्वर का उद्देश्य भी क्या हो सकता है ? उद्देश्य की उपस्थिति श्रवूर्णता की द्योतक है । किसी कमी को पूरी करने के लिए ही इस प्रयत्न करते हैं। श्रास्तिकों के पूर्ण परमेश्वर को स्टि-रचना के प्रयस्न की श्रावश्यकता क्यों पड़ी ? नैयायिक जोग कहते हैं कि जगत् सावयव होने के कारण 'कार्य' है, इस चिए उस का कोई कर्ता होना चाहिए। परंतु जगत् का कार्य होना सिद्ध नहीं है। कार्य का जल्म भी काल्पनिक है। फिर कर्ता शरीर-रहित नहीं देखा गया है। एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, दयालु ईश्वर से इस दु:खमय जगत् की स्टि क्यों हुई, यह समक्त में नहीं श्राता। कर्मों का फल देने के लिए भी ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं है। ईश्वर का शासन कर्मी की श्रपेत्ता से है, यह सिद्धांत ईश्वर की स्वतंत्रता भी छीन लेता है। जैन-मत में कर्म भपना फल भाप ही दे लेता है। शराव पीनेवाला उन्मत्त हो जाता है और अपने किए का फल आप पा जाता है। कर्म-पुद्गल जीव को चिपट कर उसे भींघ देता है। लोगों के प्रच्छे-बुरे कर्मों का बही खाता रखना ईश्वर के खिए श्वाघतीय काम नहीं मालूम होता। क्या ही श्रव्छा होता यदि श्रास्तिकों का ईश्वर करुणा करके सब को एक साथ मुक्त कर देता! क्या ही श्रव्छो बात होती यदि श्रास्तिकों का सर्वज्ञ परमारमा मानव-जाति पर श्रानेवाली विपत्तियों से उसे श्रागाह कर देता, श्रयवा उन का निवारण कर देता!

स्याद्वाद का सिद्धात जैन-दर्शन की दूमरी महस्वपूर्ण देन है। ईश्वर का खहन करके उन्हों ने ग्रास्तिक विचारकों को सतर्क बना दिया, स्याद्वाद का सिद्धात उन के दार्शनिक मस्तिष्क की उदारता और विशानता का परिचायक है। परतु खेद यही है कि जैन विचारक स्वय भी इस सिद्धात का व्यावहारिक प्रयोग न कर सके। वे ख़ुद ही हुराग्रह, हठधर्मा ग्रोर श्रथ विश्वाम के शिकार बन गए। स्याद्वाद को परिभाषा करते हुए महिक्सनेन के टीका-कार हेमचह कहते हैं—

स्याद्वादोऽनेकातवादो निःयानिःयाद्यने इधर्मश्यक्तैकवस्त्वभ्युपगम इति यावत्। —स्याद्वाद-मजरी, पृ० १४

श्रयात् स्याद्वाद श्रनेकातवाद को कहते हैं जिस के श्रनुसार एक ही वस्तु में निरयता, श्रनित्यता श्रादि श्रनेक धर्मा (गुर्यों) की उपस्थिति मानी जाती है। प्रत्येक वस्तु श्रनत धर्मास्मक है। इस सिद्धात का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

स्याद्वाद का मूल सिद्धात यह है कि एक ही वस्तु को अनेक दिल्टि कोणों से देखा और वर्णित किया जा सकता है। एक दिल्टिकोण से जो वन्तु 'सत्' मालूम होती है वह दूसरे दृष्टकाण से 'असत्' हो सकती है। वस्तु के एक प्रकार के वर्णन को सस्य और दूसरे प्रकार के वर्णन को असत्य ठहराना प्राय व्यक्ति-विशेष के सकार्ण दृष्टकोण का परिचायक होता है। स्याद्वाद का स्वरूप जैन-विचारक सात वाक्यों से समसाते

१ 'स्याद्वाद-मजरी', पृ० १६९

```
हैं। इन्हें 'सप्तभंगी' कहते हैं: —
```

- १-स्याद्स्ति (शायद् है)।
- २-स्यान्नास्ति (शायद नहीं है )।
- ३--स्यादस्ति नास्ति ( शायद है श्रीर नहीं है )।
- ४-स्यादवक्तस्य: ( शायद श्रवक्तस्य है )।
- र—स्याद्क्ति चावक्तव्यः ( शायद् है और अवक्तव्य है )।
- ६ स्यान्नास्ति चावक्तन्य: (शायद नहीं है ख़ौर ख़वक्तन्य है)।
- ७ स्याद्स्ति च नास्ति चावक्तव्यः (शायद् है, नहीं है श्रीर श्रवक्तव्य है)।

श्रपने द्रव्य, स्वभाव श्रीर देश-काल के दृष्टिकोशा से प्रत्येक वस्तु 'है', घट की सत्ता है। दृषरे पदार्थों के द्रव्य, स्वभाव श्रादि को श्रपेता से कोई वस्तु भी 'नहीं है,' घट श्रसत् है। एक ही पदार्थ घट घटरूप से सत् है श्रीर पटरूप से श्रसत्। इसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएं 'सदसदात्मक' हैं। यह पहली तीन भगियों का श्रमिप्राय है। इन में से प्रत्येक में 'श्रवक्तव्यः' जोड देने से श्रतिम तीन भंगिया बनती हैं। 'स्याद-चक्तव्यः' बीच की संगी है। इस प्रकार सात भगियां हां जाती हैं।

'सत्ता' श्रीर 'श्रसत्ता' का एक साथ कथन समव नहीं है. इस जिए वस्तु को 'श्रवक्तव्य' कहते हैं। 'सत्ता' के साथ 'श्रवक्तव्यता' जीड़ने से पाँचवी भंगी बन जाती है। छठवीं भगी में हम वस्तु की श्रसत्ता श्रीर श्रवक्तव्यता दोनों कथन करते हैं। सातवीं भगी में वस्तु की सदसदात्म-कता श्रीर श्रवक्तव्यता कथन की जाती है।

स्याद्वाद का वाच्यार्थ है 'शायद-वाद' श्रम्रेजी में इसे 'प्रोवेबिलिज़म' कह सकते हैं। श्रपने श्रतिर जित रूप में स्याद्वाद सदेहवाद का भाई है। वास्तव में जैनियों को भगवान् बुद्ध की तरह तस्वदर्शन-सबधी प्रश्नों पर मौन धारण करना था। जिस के श्रात्मा, परमात्मा, पुनर्जनम श्रादि पर निश्रित सिद्धांत हों उस के मुख से स्याद्वाद की दुहाई शोभा नहीं देती।

स्यादवाद से ही संबद्ध जैनियों का 'नय-वाद' या नय-सिद्धांत है । ज्ञान दो प्रकार का है, प्रमाण और नय । वस्तु का तत्वज्ञान प्रथम प्रकार का ज्ञान है, श्रीर वस्तु का श्रापेत्तिक ज्ञान ट्रसरी तरह का ज्ञान है। प्रत्येक प्रकार के अपूर्ण वर्णन या ज्ञान को 'नय' कहते हैं। जैनियों ने स्याद्वाद का उपयोग दूसरे मतों के खडन शौर अपहास में किया है। दूमरे मत के सत्यशाधकों की वे उन अवों से उपमा देते हैं को अपनी जिज्ञासा से पीडित होकर हाथी को देखने गए। किसी ने पूँछ पकड़ कर कहा कि हाथी अजगर के समान है, किसी ने पैर पकद कर हाथी को खंमा बना दिया। दूसरे ने कान पकड़ कर उसे पंखे के तुल्य माना। इसी प्रकार सप्रदाय-वादी सत्य को एक दृष्टिकीया से देख कर विशेष प्रकार का बता देते हैं। यथार्थ ज्ञान को 'प्रमाण' कहते हैं स्त्रीर स्रयथार्थ या एकतरफ़ा ज्ञान को 'नय'। नय दो प्रकार के हैं, र ब्दनय श्रीर श्रर्थनय। शब्दनयों में स्वयं शब्दनय, समाविरुद्धनय, श्रीर एवंभूतनय सिंशविष्ट हैं। श्रर्थनय चार प्रकार के हैं श्रर्थात् नैगमनय, सप्रहनय, व्यवहारनय भीर ऋजुसूत्रनय । इन नयों की व्याख्या जटिल है और उस में मतभेद भी है। इस उन की ब्याख्या न करके पाठकों को सिद्धांत समसाने की चेष्टा करंगे।

वस्तुश्चों में परिवर्तन होता है, चीज़े बदकती हैं। इम 'बदलना' किया का कर्ता कीन हैं ? 'श्रम्तु बदक रही हैं' इम बावय में यदि 'श्रम्तु' कोई स्थिर चीज़ है तो बदलता क्या है, श्रीर यदि श्रम्तु स्थिर चीज़ नहीं है तो 'बदलना' किया का एक कर्ता कैसे हो सकता है। जैन दार्शनिक इस कठिनाई का समाधान इस प्रकार करते हैं। यदि इम 'द्रव्य' की हिंद से देखें तो वस्तु स्थर है श्रीर यदि इम पर्यायों की दिन्द से देखें तो बस्तु बदलती है, विकृत होती है। द्रव्य स्थिर श्रीर ध्रवता या स्थिरता साथ साथ यदकते रहते हैं। इस प्रकार परिवर्तन श्रीर ध्रवता या स्थिरता साथ साथ

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राधाकृष्ण्न् ( भाग १ ), पृ० २९=

पाए जाते हैं। इन दोनों बातों को साथ साथ जानना 'नयनिश्चय' हैं श्रीर एक-एक का श्रवाग-श्रवाग ज्ञान 'नयाभास'।

इसी प्रकार कुछ विचारकों का दृष्टिकोगा वैयक्तिक होता है और कुछ का सामाजिक; कुछ विचारक व्यक्ति को प्रधानता देते हैं कुछ समाज को । दोनों को मिला कर देखने से ही 'व्यक्ति और समाज' के सगहे का निब-टारा हो सकता है। किसी वस्तु का यथार्थं स्वरूप समस्तने के लिए हमें उसे सब संभव दृष्टिकोगों से देख कर 'नयनिश्चय' करना चाहिए। एक लेखक के अनुसार—

> एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः । सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः। १

'जिस ने एक पदार्थ को सब प्रभार, सब दिन्दकोणों से, देख किया है, उस ने सब पदार्थों को सब प्रकार देख किया। जिस ने सब प्रकार से सब-सावों को देखा है वही एक भाव या पदार्थ को श्रव्छी तरह जानता है।'

जैन-धर्म के जीवन संबंधी विचारों, श्रनीश्वर्वाद श्रीर स्याद्वाद

श्रालोचना समा

सभी की श्राकोचना हिंदू दार्शनिकों द्वारा की गई है। बौद्धों श्रौर जैनों में भी काफी

संघर्ष चला था। जैन-धर्म का यह सिद्धांत कि पृथ्वी, जल म्रादि के प्रायेक परमाणु में जीव है, उन्हों के विरुद्ध पढ़ता है। यदि सब जड़ जगत् जीवमय है तो जड़ श्रीर चेतन के बीच ऐसी गहरी खाई खोदने की क्या ज़रूरत है ? दूसरे, जीव के परिमाण में परिवर्तन मानना ठीक नहीं जैंचता; इस से जीव श्रनित्य हो जायगा श्रीर कर्म-सिद्धांत में बाधा पड़ेगी। वास्तवा में चेतन्य को श्राकाश में रहनेवाला या श्रवकाश घेरनेवाला कहना ही श्रसंगत है। यह ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें श्रवकाश या जगह घेरें। मूठ, सत्य, ईर्ष्यां, द्वेष, सुख, दुःख श्रादि पदार्थ श्रवकाश में या देश में

र 'स्याद्वादमजरी', पृ० ११२। इस सिद्धात का स्वाभाविक पर्यवसान 'श्रद्वेत--वाद' में होता है।

रहनेवाले नहीं हैं। जीव भी ऐसा पदार्थ हो सकता है।

जैन लोग परमाणुश्रों में श्रातिरक भेद नहीं मानते। फिर एक परमाणु का दूपरे से भेद क्सि प्रकार होगा? क्या साख्य की प्रकृति के समान एक जड-तथ्य को मानने से काम नहीं चल सकता ?

इसी प्रकार जैन-दर्शन में जीव भी सब एक ही प्रकार के हैं। कर्म-शरीरों के नष्ट हो जाने पर सब जीव एक-से रह जायेंगे। हम पूछते हैं कि एक ही चेतन तथ्व को मानना यथेष्ट क्यों नहीं है ? करोडों जीवों में जो प्रकृतियों की एकता पाई जाती है उस का कारण चैतन्य की एकता के श्रति-रिक्त कोई नहीं हो सकता।

जह और चेतन को सर्वथा भिन्न मानने पर उन में संवध नहीं हो सकता। स्वध एक ही श्रेगी के पदार्थों में हो सकता हे अथवा एक बड़ी श्रेगी के प्रतर्गत छोटी श्रेणियों में। दो गज और दो मिनिट में कोई सबध क्यों नहीं दीखता? क्योंकि हमारी बुद्धि उन दोनों को एक बड़ी श्रेगी या जाति के प्रतर्गत नहीं जा सकती। इम जिए जह और चेतन का घोर देंत ज्ञान की, जो कि जीव श्रीर जद का सबध विशेष है, समावना को नष्ट कर देता है। इस युक्ति के विषय में विशेष हम श्रागे लिखेंगे। 'जीवज्ञान-स्वस्त्र है' और 'जीव श्रपने से भिन्न जगत को जानता है' यह दोनों विरंगिंगी सिद्धात हैं।

यदि हमारा ज्ञान सभावना-मात्र है, निश्चित नहीं है तो जैन लोगों को ईश्वर की श्रसत्ता में इतना हद विश्वास केप हुआ ? शकर और रामा-चुज दोनों यतचाते हैं कि एक ही पदार्थ को सत् और श्रमत्, 'है' श्रीर 'नहीं है' वह कर विशेत नहीं किया जा सकता। वस्तु में विरोधी गुण नहीं रह सकते। इम जिए स्थाद्वाद था सप्तभंगी न्याय ठीक सिद्धात नहीं है।

स्याद्वाद में सत्यता का कुछ छाश अवश्य है छौर वह छाश जैनियों की मिद्धांतवादिता (डॉग्मेटिज्म) का वरोधी है।

१देनिए भाग २, बोगवाजिष्ठ प्रकर्ख ।

#### अध्याय ६

## भगवान् बुद्ध और आरंभिक बौद्धधर्म

विभिन्न श्रास्तिक विचारकों के तत्वदर्शन-सबंधी पत्तपात श्रीर तात्विक विचारों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया शुरू हुई थी उस की पिरसमाप्ति सगवान् बुद्ध की शिक्षा में हुई। जैनियों की प्रतिक्रिया वेदों की श्रपौरुपेयता, ईश्वरवाद श्रीर यज्ञ विधानों तक ही सीमित रही थी। बौद्ध-धर्म ने उपनिषरों के श्रारमवाद को स्वीकार करने से बिरुकुल इन्कार कर दिया। सांसारिक सुखों श्रीर जीवन की ज्ञ्रार-भगुरता से प्रभावित-होकर बौद्ध जोगों ने विश्व-तत्व की स्थिरता में विश्वास छोड़ दिया। श्रपने जीवन में जिसे हम पकड़ ही नहीं सकते, मानसिक श्रीर भौतिक जगत् में जिस का चिह्न भी नहीं मिजता, उस किएपत स्थिर तत्व के विषय में चिंतन करने से क्या जाभ शतवदर्शन की किएपत समस्याश्रों में उनका नैतिक पतन होने लगता है। इम नैतिक पतन से श्रार्यजाित को बचाने के लिए भगवान् बुद्ध का श्रावभींव हुआ।

श्रार भिक बौद्धधर्म श्रौर उस के बाद के स्वरूप में काफी भेद है। श्रार भिक बौद्धधर्म में ज्यावहारिक विचारों की साहित्य प्रधानता है, परंतु उत्तरकाजीन बौद्धों में भार-

तीय मस्तिष्क का दार्शनिक पत्तपात फिर प्रकट होने जगता है। घोड़ों के चार प्रसिद्ध दार्शनिक सप्रदाय प्रथीत सीन्नातिक, वैभाषिक, योगाचार प्रथीर साध्यमिक बाद की चीज़ हैं। घार भिक बौद्धधर्म में इस प्रकार का विचार-वैषम्य नहीं पाया जाता। बुद्ध ने कोई पुस्तक नही जिस्ती, उन के उपदेश मौखिक ही होते थे। उन की सृष्यु के बाद उन की शिचाओं

को पुस्तक-बद्ध किया गया। बुद्ध की शिचाएं पाली-अथों में सगृहीतः हैं जिन्हें 'पिटक' कहते हैं। 'पिटक' का श्रर्थ है पिटारी। 'त्रिपिटक' मग-वान् बुद्ध की शिचाओं की पिटारिया हैं। इन का समय तीसरी शताब्दी ई० पू० समसना चाहिए। तीन पिटकों के नाम 'सुत्तपिटक' 'श्रिभिधमम-पिटक' और 'विनयपिटक' हैं। 'सुत्तपिटक' भगवान् बुद्ध के ब्याख्यानों श्रीर संवादों का सग्रह है। बौद्धधर्म के असिद्ध पडित रिज़ डेविड्स् ने बुद्ध', के सवादों की तुद्धना प्लेटो के संवाद-अथों से की है।

'सुत्तिविद्ध' पाँच निकायों में विभक्त है। इन्हों में से एक का नाम 'खुइकिनकाय' है जिस का एक भाग पौद्धों की गीता, 'धम्मपद', है। शेष चार निकायों के नाम 'दीम्हिनकाय', 'मिडिक्समिनिकाय', 'संयुत्तिकाय' श्रीर 'श्रगुत्तरिकाय' हैं। बुद्ध के दार्शिनक उपदेश मुझ्यतः 'सुत्तिविद्धक' में हो पाए जाते हैं। दूसरा 'विनयिद्धक' है जिस में भिच्चश्रों की जीवन-चर्चा श्रादि की शिचा है। तीसरे 'श्रमिधममिद्धक' में बुद्ध के मनोविज्ञान श्रीर व्यवहारशास्त्र-संबंधी विचारों का सप्रह है। बौद्ध्धमें की प्राचीन पुस्तकों में 'मिजिंदपन्हों', श्रथवा 'मिजिंदपरन' का भी सिन्नवेश करते हैं। इस ग्रंथ में बौद्ध-शिच्चक नागसेन श्रीर यूनानी राजा मिनेंडर या मिजिंद के सवाद का वर्णन है।

भगवान् बुद्ध का जन्म जगभग ११७ ई० पू० में शाक्यवंश के राजा
शुद्धोधन के घर में हुआ। उन के माता-िपता
का दिया हुआ नाम सिद्धार्थ और गोत्र का
गोतम था। किवजवस्तु के राज्य के वे युवराज थे। वे माता-िपता के बड़े:
दुजारे पुत्र थे। बड़े होने पर उन का विवाह राजवश की एक सुंदर कन्या
यशोधरा के साथ कर दिया गया जिस से उन के राहुज नाम का एक पुत्र
भी उरपन्न हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े विचारशीज थे। जीवन की
प्रयामंगुरता के विषय में वे प्रायः सोचा करते थे। दो-एक बार शहर में
घूमते हुए उन्हों ने कुछ रोग, अवस्था और अन्य प्रकार से पीड़ित मनुष्यों

को देखा। दाह-सहंकार के जिए ले जाए जाने वाले कुछ शर्वो पर भी उन की दिन्द गई। उन्हों ने सारिथ से पूछा—यह इस प्रकार वॉध कर इस पुरुप को कहां जिए जा रहे हैं ! सारिथ ने जो उत्तर दिया उसे सुन कर जाड़ प्यार में पत्ने हुए जीवन के कि शों से श्रनिभज्ञ कुमार के कोमल हदय को ममीतिक वेदना हुई। पत्र उन्हों ने जीवन को श्रीर भी निकट से देखना श्रारंभ कर दिया। उस में उन्हें दरिद्रता, निराशा श्रीर दुःख के श्रतिरिक्त कुछ भी न मिला। लोगों की स्वार्थपरना को देख कर उन्हें श्रीर भी क्लेश हुआ। उन का जीवन श्रीर भी गंभीर हो गया श्रीर वे रातिहन ससार का दुःख दूर करने की चिंता में निमग्न रहने लगे। एक दिन श्राधी रात को वे श्रवनी प्रिय परनी यशोधरा श्रीर नवजात शिशु राहुल को छोड़ कर निकल गए। संसार के सुख चिंगक हैं; शरीर को एक दिन गृद्ध होकर मरना हो पडेगा। किर जोवन की श्राकर्षक मृग-मरीचिका में फँसने से क्या खोज उन्हें श्रकेले ही करनी होगी। वे प्रकाश की खोज में निर्जन वन-प्रदेशों में घूमने लगे। कभी-कभी राजकीय सुखों की याद श्राती थी, यशो-धरा का स्मरण होता था। परतु वैयक्तिक जीवन की बाधाशों को दूर किए बिना वे संसार का हित साधन कैसे कर सकते थे? एक बार बोधिवृत्त के नीचे ध्यानमगन बुद्ध को कामदेव ने अपने अनुचरों सहित घेर जिया। त्रण भर के लिए वे विचित्तित हो गए। परतु शीघ ही शाक्य सिंह ने श्रपने की सँभाव जिया और उन्हों ने श्राने को बाद को दिए गए 'शाक्य मुनि' नाम का श्रिकारी सिद्ध कर दिया। उसी वृत्त के नीचे धनवरत धेर्य से साधना कर के उन्होंने जीवन के सत्य का दश्नेन किया। उन्हों ने 'बोध' या तत्व- ज्ञान प्राप्त किया श्रीर सिद्धार्थ गोतम से 'बुद्ध' बन गए। जिस सत्य को छन्हों ने देखा श्रीर प्राप्त किया था, जगत् श्रीर जीवन के विषय में जो उन में नई धारणा उत्पन्न हुई थी, उसे सर्वसाधारण में वितरित कर देना ही उन के श्रवशिष्ट जीवन का ध्येय बन गया।

किन की तरह दार्शनिक भी अपने युग की प्रवृत्तियों का परिचय देता

है। प्रत्येक दार्शनिक सिद्धांत पर कुछ न कुछ

समय की छाप रहती है। बुद्ध जी के आदिभाव के समय भारतवर्ष बीवन के सारे अंगों में विच्छित्र हो रहा था, उसा
समय कोई एक बड़ा साम्राज्य न था, देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था।
संस्कृत पवित्र मानी जाती थी पर बोक चात की भाषा वहुत थीं। पड़दर्शनों का विकास नहीं हो पाया था, यद्यपि वायुमडल में उन के आविष्कार
की योजना हो रही थी। जैसा कि चौथे अध्याय के प्रारम में कहा जा चुका
है, जैन और वौद्धदर्शन के उदय और गीता के समन्वय से पहले भारतवर्ष की उवंश स्मि में अनेक विचार-स्रोत प्रवाहित हो रहे थे। दार्शनिक
चित्र में हलचल मची हुई थी। जितने विचारक थे, उतने ही मत थे।
कोगों के महितक में संदेह के की टाया भर चुके थे। खूब वाद-विवाह

१ राधाकुष्णन्, साग १, ५० ३५२

होता था। लवे शास्त्रार्थों का परिगाम जनता की दृष्ट में शून्य ही होता था। सैकड़ों तरह की वातें होती थीं, श्रात्मा-परमास्मा के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं श्रीर श्रनुमान लड़ाए जाते थे जिन से साधारण जनता को कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता था। विचार-चेत्र में पूरी श्रराजकता थी।

लोगों के ज्यावहारिक श्रथवा नैतिक जीवन पर इस का बुरा प्रभाव पड़ा। बुद्धि-जगत् की श्रराजकता श्रोर श्रिनिश्रयवादिता ज्यावहारिक जगत् में प्रतिफिलत होने लगी। श्राचार-शास्त्र के नियमों से लोगों की श्रास्था इटने लगी। तार्किक वाद-विवाद में फॅस कर लोग जीवन के कर्तव्यों को भूलने लगे। बुद्ध के हृदय में वाल की खाल निकालने वाले श्रक्तर्थय दार्शनिकों के प्रति विद्रोह का भाव जागृत हो गया। श्रपने समय के जनस्माज का मनावैज्ञानिक विश्लेपण करके क्रातिदशीं बुद्ध ने यही परिणाम निकाला कि जीवन से परे श्रात्मा, परमात्मा जैसी वस्तुशों के विपय में व्यर्थ की बहस करना जीवन के श्रमुल्य चुणों को बे-मोल बेच डालना है। जो हमारे वश की वात है श्रयांत् श्रपने श्राचरण को श्रुद्ध बनाना, उसे न कर के यदि हम व्यर्थ के वाद-विवाद में फॅस जाय तो हमें शांति कैसे मिल सकती है शुद्ध की शिचा में हम मनोविज्ञान पा सकते हैं, तकंशास्त्र श्रीर व्यवहार-शास्त्र पा सकते हैं, लेकिन उस में तथ्व-दर्शन के लिए स्थान कम है।

उस समय के लोगों का व्यावहारिक जीवन युद्ध के कोमल हृद्य को निराश करनेवाला था। भगवद्गीता और उपनिपदों के नैफार्य के श्रादशें को माननेवाले पुरुप लगभग नहीं थे। बाह्मण-वाल की स्वार्धपूर्ण यद्म-निष्टता पर्पष्ट मात्रा में वर्तमान यी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुर्थों का पिलदान किया जाता था। यहां की हिमा, हिसा नहीं समभी जाती थी। हिंसा ईश्वर-भक्ति का श्रम थी। युद्ध ने ऐसे ईश्वर की मानने से इन्कार कर दिया। जो ईश्वरवाद हमें श्रधिवश्वासों में फैंसाता है, जो हमें मलोननों से प्रेम करना सिलाता है, जो प्राकृतिक नियमों को देखने की शक्ति छीन बेता है, जो श्राध्मिक उस्रति के खिए हमें पर-मुखा-पेची घना देता है जो प्रयस्तशीलता या पुरुषार्थ से रोकता है, जो पशुश्रों के रक्त पर पवित्रता की मुहर लगा दता है, उस ईश्वरवाद को दूर से ही प्रणाम है। कर्मफल का निर्णय करने के लिए ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं है, उस के लिए कर्म बिद्धात हो काफ़ी है। हिंसा का विधान करने वाले वेद किसी प्रकार भी पवित्र या प्रामायय प्रय नहीं हो सकते। जो देवता हिंसा चाहते हैं, उन्हें देवता कहना विडयना है।

उस समय के सास्तिक हिंदुयों को भगवान् बुद्ध वेदों श्रीर वेदोक्त धर्म के मुर्तिमान विरोध दिखलाई दिए। छुछ श्रीद्धभर्ग श्रीर उपनिषद् श्राधुनिक विद्वानों का भी मत है कि पौद्ध-

धर्म सर्वथा ध्रभारतीय मालूम पहता है। लेकिन ऐसा समसना भ्रपनी ऐतिहासिक ध्रनभिज्ञता का परिचय देना है। यदि बौद्धधर्म का जनम ध्रीर विकास भारतवर्ष में हुआ तो वह 'श्रभारतीय' के पे कहा जा सकता है ? जिस धर्म ने लगभग एक हज़ार वर्ष तक भारत के हज़ारों मनुष्यों के हृदयों पर शासन किया, छसे भारतीय चौज़ न समसना ध्रारचर्य की धात है। विदेशी विद्वान् भारत को नैतिक चिंतन का श्रेय नहीं देना चाहते। वस्तुतः बुद्ध के विचारों में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन्हें भारतीय कहलाने से विचत रख सके। बौद्धधर्म श्रीर जैनधर्म दोनों ही के बीज उपनिपदों में विध्यमान हैं। उपनिपदों के ब्यावहारिक सकेतों का विकसित रूप ही बौद्धधर्म है। उपनिपदों के ब्यावहारिक सकेतों को धारमा में देखता है श्रीर सब भूतों में श्रारमा को, वह किसी से घृणा नहीं करता।' बौद्धधर्म ने भी विश्वप्रेम की शिक्षा दो लेकिन उस का दार्शनिक श्राधार इतना स्पष्ट नहीं है। बौद्धधर्म की शिक्षा है कि—

यदा मम परेपाच श्रय दुःख च न प्रियम् । तदाःमनः को विशेषो यत्त रज्ञामि नेतरम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ईश, ६ २ वोधिचर्यावतारं, पृ० ३३१

'भय और दुःख मेरे समान हो दूसरों को भी प्रिय नहीं हैं। फिर मुक्त में ऐसी कीन सी विशेषता है जिस के कारण में उन से अपनी ही रचा करूं दूसरों की नहीं?' बुद्ध के मत में संसार के प्राणियों को एकता के सूत्र में बाँधनेवाले वेदना के तंतु हैं। संसार में सभी हुःखो हैं, सभी श्रमाव का अनुभव करते हैं। दुःख की अनुभूति की समानता के कारण दुःख दूर करके शांति प्राप्त करने की साधना में भी एकता होनी चाहिए। हमारा व्यवहार पारस्परिक सहानुभूति पर अवलंबित हो। जहां उपनिषद् सप मनुष्यों की तात्विक एकता की शिचा देते हैं, वहां बौद्धधर्म व्यवहार श्रीर साधना के ऐक्य पर ज़ोर देता है।

उपनिपदों के समान ही बुद्ध ने वाद्य वस्तुओं से चित्त हटा कर श्रंत-मुंखता को शिक्षा दी। याज्ञिक श्राडंबरों के प्रति तिरस्कार की भावना उपनिपदों श्रीर बौद्धभं में समान है। भेद इतना ही है कि उपनिपदों ने कर्मकांड को नीची साधना कह कर छोड़ दिया श्रीर इस की बहुत खोख कर निंदा नहीं की। बुद्ध ने इस प्रकार का समसौता करने से इन-कार कर दिया। जो श्राडवर है, जो मिध्या है, उस से समसौता कैसा ? उस से कल्याया की श्राशा भी कैसे की जा सकती है ? श्राडंबरों से मुक्त होने श्रीर मुक्त करने की जितनी उरकठा युद्ध में थी उतनी उपनिपदों में नहीं।

मानव-जीवन की व्यर्थता श्रीर च्या-भंगुरता पर उपनिपदों में कहीं-कहीं करुण विचार पाए जाते हैं। नचिकता श्रीर यम के संवाद में सुख श्रीर ऐश्वर्य की व्यर्थता श्रम्छी तरह व्यक्त की गई है। उपनिपदों के ऋषियों ने संसार की हु:खमयता को दार्शनिकों की वौद्धिक श्रीर गंभीर दृष्टि से देखा। युद्ध का हृद्य दार्शनिक से भी श्रीधक मानव-हृद्य श्रथवा कवि-हृद्य था। उन्हों ने विश्व की करुणा को देखा ही नहीं, भनुभव भी किया। उन के कामज हृद्य में जैसे विश्व की श्रंतचेंद्ना धनीभृत होकर समा गई यी जो किसी भी पौदित प्राणी को देख कर चण भर में द्रवित हो जाती थी। इसिंचए सर राधाकृष्यान् का कहना है कि बौद्धधर्म, कम से कमः अपने मूख में, हिंदुधर्म की ही एक शाखा है।

जीवन दु:खमय है, यह बौद्ध मतावर्जां बयों का निश्चित विश्वास है। भगवान् बुद्ध की शिचा : यही विश्वास बौद्ध-दर्शन श्रीर बौद्ध मस्तिष्क द ख की व्यापकता को गति प्रदान करता है। जनम हु:खमय है, जीवित रहना दु खमय है, वृद्ध होकर मरना भी दुःखमय है। श्रस्तिःव-वान् होने का श्रर्थ है दुःखानुभूति। श्रपने शरीर की रचा के लिए, श्रपने विचारों की रचा के लिए, श्रपने व्यक्तित्व की रचा के लिए दुःख उठाना पड़ता है। संसार की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, हमारी आशाएं स्रोर श्राकांचाएं, हमारे श्ररमान, हमारा भय श्रीर प्रेम सब का श्रंत हो। जाता है। इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न में दुःस्त है, इच्छा स्वयं दुःखमयी है। हमारे सुख-भोग के चग भी दुःख के जेश से मुक्त नहीं होते। शारी-रिक क्रियाओं में शक्ति चय होती है। विचारों के बोम से मस्तिष्क पीड़ित रहता है। तृष्णा की अग्नि जीवन के सारे चणों को तपाए रखती है। व्यर्थ की दुश्चिताश्रों का मार हमें कभी नहीं छोड़ता। यदि अपना जीवन सुखी हो, तो भी चारों स्रोर के प्राणियों को दुखी देख कर हम शांत नहीं रह सकते। विवज्ञों का श्रातंना इमारे कान फाड़ डाखता है। स्वार्थी से स्वार्थी मनुष्य को श्रपने इष्ट-मित्रों का दुःख भागना ही पहता है। श्रपने स्वार्थ के दायरे को हम कितना भी सकीए करलें, फिर भी हम हुख से नहीं बच सकते । सर्वंग्रासी मृख्यु श्रपना मुख फैजाए निश्चित गति से प्रतिच्या हमारी ओर बढ़ती चली आती है। एक बार यह जान कर कि हमारे सारे प्रयत्नों श्रीर शुभ इच्छाश्रों को सदा के जिए शून्य में लीन हो जाना है, कौन सुखी रह सकता है ?

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>राधाकृष्णन् , भाग १, पृ० ३६१

चिकिरसा-शास्त्र में उस के चार श्रंगों का वर्णन रहता है, रोग, रोग-हेतु, स्वास्थ्य श्रीर श्रीषधि या उपचार । इसी दुःख का कारण प्रकार बौद्ध-दर्शन के भी चार श्रंग हैं, श्रर्थात् संसार, संसार-हेतु, निर्वाण श्रीर उस का उपाय। बुद्ध श्रपने चारों श्रोर फैले हुए मानधी हु खों का श्रंत करना चाहते थे। संसार में दुःख क्यों है ? दुःख वस्तुन्नों को चगाभंगुरता का नैसर्गिक परिगाम है। जिस संसार को हम श्रनुभव द्वारा जानते हैं उस में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। परिवर्तनशीलता या चणभंगुरता भौतिक श्रौर मानसिक जगत् में समान रूप से ब्यास है। 'हे भिन्नुश्रो! संसार में जो कुछ है, चियक है, यह दु ख की बात है या सुख की ?' भिन्नुश्रों ने उत्तर दिया कि सचमुच यह दु:ख की बात है। दु:ख श्रौर च गाभंगुरता एक ही चीज़ हैं। जिस वस्तु को हम बड़े प्रयत्न से प्राप्त करते हैं, वह चर्ण भर से श्रिधिक नहीं ठहरती। पानी में बुद्बुदों के समान हमारे हृद्य में वासनाएं उठती हैं श्रीर जल हो जाती हैं। सब कुछ दुःखमय है, क्योंकि सब कुछ चिंग्क है, निर्वाण में ही शांति है। १

'प्रतीत्यसमुत्पाद' का सिद्धांत विश्व की च्रणभंगुरता की दार्शनिक
प्रतीत्यसमुत्पाद या व्याख्या है। कारण के बिना कार्य नहीं हो
पटीच्चसमुप्पाद सकता। कार्य को उत्पन्न किए बिना कारण
भी नहीं रह सकता। संसार में जो कोई भी घटना होती है उस का
कारण होता है; इसी प्रधार संसार की कोई घटना किसी दूसरी घटना को
उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकती। एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़
होती है। यही 'प्रतीत्यसमुत्पाद' का मुलार्थ है। दुःख का स्रोत क्या है,
प्रथवा दुःख की उत्पत्ति कैसे होती है हु:ख कार्य-कारण श्रंखला की

र सवमनित्य, सर्वमनात्म, निर्वाण शातम् श्रीर सर्वचिणकम्, चिणकम्, सर्व-दुःख दु खम्।

एक कड़ी है। यह श्रंखला श्रविद्या से श्रुरू होती है श्रीर दुःखानुभूति में उस का पर्यवसान होता है। श्रविद्या से जरा-मरण श्रीर दुःख तक प्रसरित होनेवाली श्रंखला में बारह कड़ियां हैं जिन्हें 'निदान' कहते हैं।

पहली कड़ी श्रविद्या है। श्रविद्या से सरकार उत्पन्न होते हैं। यहां संस्कार का अर्थ मानसिक धर्म समक्तना चाहिए। संस्कारों से विज्ञान श्रर्थात् संज्ञा या चैतन्यानुभृति उत्पन्न होती है। यह विज्ञान या चेतना प्राचीन और नवीन की जोड़ती है। पर्यु के बाद भी यह शेष रहती है, इस का अत निर्वाण में ही होता है। चौथी कड़ी का नाम 'नामरूप' है जिस का तारपर्य मन बौर शरीर से है। यह व्याक्या मिसेज़ रिज़् डेविड्स की है। यामाकामी के अनुसार गर्भ की विशेष अवस्था का नाम 'नाम रूप' है। 'ररनप्रभा' ( शांकरभाष्य की टीका ) खौर 'भामती' का मी यही मत है। नामरूप से पदायतन अर्थात् इद्वियों की उलित होती है। इदियों के द्वारा ही हमारा वाह्यजगत् से सबध होता है, इस संबंध को ही 'स्पर्श' कहते हैं जो छुठवीं कड़ी है। इस स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। वेदना से तृष्णा का श्राविभीव होता है, जो उपादान या श्रासक्ति का 8 कारण होती है। इस श्रासक्ति के कारण ही 'भव' होता है। भव जाति का कारण है। वाचस्पति मिश्र 'भव' का अर्थ धर्माधर्म करते हैं। व चद्र-कीतिं की व्यास्या भी ऐसी ही है। 'भव' उन कर्मी' को कहते हैं जो जाति या जन्म का कारण होते हैं। जाति या जन्म के बाद जरा-मरण (वृद्धावस्था श्रीर मृत्यु ) का श्राना श्रनिवार्य है। जरा श्रीर मरख दु.खमय है, इस में किसे सदेह हो सकता है। इन बारह निदानों में कुछ का सबंध जो न्यकि के अतीत से हैं श्रीर कुछ का उस के भविष्य से। नीचे इम इन निदानों

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>राधाकृष्णन्, माग १, पृ० ४१४

२ यामाकामी, पृ० ७८

व शा० मा० २।२।१९

### ं की तालिका देते हैं । <sup>१</sup>

इस प्रकार इम देखते हैं कि मानवी दुः खों का मूल कारण श्रविद्या है। श्रविद्या व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती और व्यक्तित्व श्रविद्या पर श्रवलंबित है। इस प्रकार श्रविद्या और व्यक्तित्व या व्यक्तिता में श्रन्योन्याश्रय संबंध है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व का निःशेष होना श्रावश्यक है। श्रविद्या के दूर हुए बिना व्यक्तित्व श्रथवा श्रहंता का विजय संभव नहीं है। श्रव हम बौद्धधर्म में 'व्यक्तित्व किसे कहते हैं' इस की खोज करेंगे।

हम कह चुके हैं कि विश्व की चर्याभंगुरता ने बुद्ध के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव ढाला था। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रस्येक घटना, प्रायेक पदार्थ श्रपने समान ही चिणिक कार्यों को उत्पन्न कर के स्वयं नष्ट,

१राधाकुष्णन्, भाग १, पृ० ४११

हो जाता है। इस का श्रर्थ यह है कि सतार का कोई एक स्थिर कारण नहीं है। एक विकारहीन इंश्वर की करनना, जो सम परिवर्तनों से श्वलग रहते हुए भी हन का कारण चन सके, दर्शनशारा को प्राह्म नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक धररिवर्तनोय न्धिर श्वारनत्वर को मानना भी, जो कि शारीरिक और मानसिक किपाधों का कर्ता चन सके, श्रसंगत है। मनुष्य के व्यक्तित्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जो यदन न रही हो। हमारे शरीर में प्रतिष्ण परिवर्तन होता रहता है। हमारे मानसिक विचार श्रीर मानसिक श्रवस्थाएँ भी यदनतों रहता है। हमारे मानसिक विचार श्रीर मानसिक श्रवस्थाएँ भी यदनतों रहती हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन, चाहे हम शारीरिक दृष्टिकाण से देगें या उस के वैद्यक्ति श्रथवा रागात्मक स्वरूप पर दृष्टियात करें, किन्ही हो प्राणों में एक-सा नहीं रहता। यौद्ध-दर्शन गीता के स्थिर भारमत्वर को सत्ता को मानने से इन्कार करता है।

भारतीय दार्शनिकों ने इस सिद्धात को नैरास्यवाद का नाम दिया
है। पीद्ध लोग व्यक्तित्व को एक इकाई न मान
नेरात्न्यवाद
कर समुद्दारमक मानते हैं। यह ठीक है कि
हमारे जीवन और व्यक्तित्व में एक प्रकार की एकता पाई जाती है जिस के
कारया मोहन और सोहन जन्म भर श्रता-श्रता व्यक्ति रहते हैं, परंतु
यह एकता विकासशील एकता है। व्यक्तित्व के जो तत्व एकता के स्त्र
में विरोप जाते हैं उन के समान ही वह सूत्र भी श्राना स्वरूग पद्वता
रहता है। बौद्धों का यह सिद्धात श्राप्तनिक मानस-शास्त्र या मनाविज्ञान
के बहुत कुछ श्रतुकूल है। पाँच स्कर्षों के समवाय श्रयमा समन्वय
(सिन्थेसिस) को हो व्यक्तित्व कहते हैं। इन पाँच स्कर्षों के नाम रूपस्कथ,
विज्ञानस्कंथ, वेदनास्कथ, संग्रास्कथ श्रीर सरहारस्कथ हैं। विपयसिहत इदियों को रूपस्कथ कहते हैं। रूपस्कथ के श्रतिरिक्त चारों
रक्कंथ मनोमय सत्ताओं के श्रातक हैं। रूपादि विषयों के प्रत्यन्त में जो
श्रह्माकार दुद्धि होती है उसे 'विज्ञानस्कथ' कहते हैं। प्रिय, श्रिय,

### भगवान् बुद्ध श्रोर श्रारंभिक षौद्धधर्म

सुख, दु:ख श्रादि के श्रनुभव को 'वेदनास्कंध' कहते हैं। यह क्षेट्रके हैं, यह बाह्मण है — इस प्रकार के श्रनुभव को संज्ञास्कंध कहते हैं। यह वाचस्पति मिश्र की व्याख्या है। मस्तिष्क में इदियों के श्रनुभव श्रीर सुख दुख श्रादि के जो चिह्न रह जाते हैं उन्हें संस्कारस्कंध कहते हैं। इस प्रकार बौद्धों का व्यक्तिस्व-सबंधी मत विश्लेषण-प्रधान है। व्यक्तिस्व की यह व्याख्या श्राधुनिक मनोविज्ञान की व्यास्था से श्राश्चर्य-जनक समता रखती है। श्राजकल के मनोविज्ञानिक व्यक्तिस्व को तीन प्रकार की कियाश्रों का संशिवण्ट रूप मानते हैं। यह कियाणं संवेदन, संकल्प, श्रीर विकल्प हैं। इन के श्रतिरक्त श्रारमा में मानसशास्त्र के विचा-रकों का विश्वास नहीं है।

'मिलिंदप्रश्न' नामक संवाद-प्रथ में नैरालयवाद की ज्याख्या बड़े सुंदर ढंग से की गई है। प्रीक राजा मिनेंडर या मिलिंद नागसेन नाम के बीद भिद्ध के पास गया। कुछ बातचीत के बाद राजा ने नागसेन से पूछा—'श्राप कहते हैं हमारे ज्यक्तित्व में कोई स्थिर चीज़ नहीं है, तो यह कौन है जो संघ के सदस्यों को पाज्ञा देता है, जो पवित्र जीवन ज्यतीत करता है, जो सदैव ध्यान श्रीर उपासना में बगा रहता है ? कौन निर्वाण प्राप्त करता है श्रीर कौन पाप-पुण्य करके उन का फल भोगता है ? श्राप कहते हैं कि संघ के सदस्य श्राप को नागसेन कहते हैं। यह नागसेन कौन है ? क्या श्राप का मतलब है कि सिर के बाल नाग-सेन हैं ?

'में ऐसा नहीं कहता, राजन्।'

'फिर क्या यह दॉत, यह स्वचा, यह मांस, यह नाड़ियां, यह मस्तिष्क—यह नागसेन है ?'

नागसेन ने उत्तर दिया—'नहीं'

१राधाकुष्णन्, भाग १, पृ० ३९१-९२

'क्या यह बाहर का श्राकार नागसेन है ? क्या बेदनाणु, नागसेन हैं ? श्रथवा संस्कार नागसेन है ?'

नागसेन ने कहा-'नहीं'

'तो क्या इन सम वस्तुर्थों को मिला कर नागसेन कहते हैं श्रिथवा इन से वाहर कोई चीज है जिस का नाम नागसेन है ?'

नागसेन ने वही पुराना उत्तर दहरा दिया।

राजा ने कुँमाजाहर के स्वर में कहा—'तो फिर नागसेन कहीं नहीं है। नागसेन एक निरर्थक ध्वनिमात्र, है फिर यह नागसेन कौन है, जिसे हम श्रपने सम्मुख देखते हैं ।'

श्रव नागसेन ने प्रश्न करना शुरू किया। 'राजन्! क्या श्राप पेदक श्राए हैं ?'

'नहीं, मैं पैदल नहीं आया, रथ में आया हूं।'

'श्राप कहते हैं कि श्राप पैदल नहीं श्राप, रथ में श्राप हैं। तब तो श्राप जानते होंगे कि 'रथ' क्या है। क्या यह पताका रथ है ?'

मिलिंद ने उत्तर दिया-'नहीं'

'वया यह पहिए स्थ हैं अथवा यह धुरी स्थ हे ?'

राजा ने छत्तर दिया-- 'नहीं'

'तो क्या यह रिस्सयां स्थ है, अथवा यह कशा ( कोड़ा ) स्थ है ?'

राजा ने इन सब के उत्तर में कहा- 'नहीं'

'फिर क्या इस के यह सब हिस्से रथ हैं ?'

मिलिंद ने कहा-'नहीं'

तब नागसेन ने पूछा-- 'क्या इन अवयवों के बाहर कोई चीज है जो स्थ है ?'

राजा ने स्तंभित होकर कहा-- 'नहीं'

'तो फिर रथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजन्, क्या श्राप सूटः बोले थे ?' मिलिंद ने कहा—'श्रद्धेय भिन्नु, मैं मूठ नहीं बोला। धुरी, पिहए,. रस्सी आदि सब के सहित होने पर ही लोग इसे 'रथ' कहते हैं।'

इस पर नागसेन ने कहा — 'राजन्, तुम ने ठीक समसा। धुरी, पहिए, रिस्सियों आदि के संघातविशेष का नाम ही रथ है। इसी प्रकार पाँच स्कंधों के संघात के अतिरिक्त कोई आरमा नहीं है।'

इस संवाद में नैरात्म्यवाद के मौतिक और श्राध्यात्मिक दोनों पर्चों को स्पष्ट कर दिया गया है। रथ-ज्ञान उतना ही सत्य या मूठ है जितना कि श्रात्मज्ञान। एक स्थिर श्रात्मा में विश्वास करना उतना ही श्रसंगत है जितना कि श्रवयवों के श्रतिरिक्त रथ की सत्ता में श्राप्पह रखना।

बौद्धदर्शन को छोड़ कर भारतवर्ष के सारे दर्शन आत्मा की सत्ता में चिष्णकवाद की विश्वास रखते हैं। चार्वाक और दो चार आलोचना—पुनर्जन्म अन्य नास्तिक दार्शनिकों को छोड़ कर सब दर्शनों के शिच्छक पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धांत को मानते हैं। यदि सचन् सुच, जैसा कि बौद्ध कहते हैं, कोई स्थिर आत्म तत्व नहीं है तो अच्छे- चुरे कर्मों के लिए उत्तरदायी कौन हैं। पाप-पुण्य का फल कौन मोगता है ? पुनर्जन्म किस का होता है ? यदि पुनर्जन्म और कर्मफल को न माने तो संसार के प्राण्यायों के जन्मगत भेदों की व्याख्या नहीं हो सकती। कुछ व्यक्ति जन्म से ही धन, स्वास्थ्य और अधीत माता-पिता का दुलार और चिंता लेकर उत्पन्न होते हैं, कुछ जन्म से ही क्गाल और दुर्बल तथा अशिक्ति मा-बाप के पुत्र होते हैं। इस का कारण क्या है ? यदि किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता, यदि अपने कर्मों के धुन और अधुन परिणामों से हम बच सकते हैं, तो कर्तक्याकर्तक्य की शिक्ता और धर्मशास्त्रों के सपदेश व्यर्थ हैं।

'श्रात्मा को न मानने पर पुनर्जन्म की क्याख्या नहीं हो सकती' इस तर्क को बौद्धों के प्रतिपत्ती श्रकाट्य मानते हैं। वास्तव में पुनर्जन्म की समस्या बौद्धों के लिए नई किंडनाई नहीं है। जो बौद्ध मृत्यु से पहले ही श्रात्मसत्ता स्वीकार नहीं करते, उन से यह श्राशा करना कि वे मृत्यु के बाद षच रहनेवाबी श्राध्मा को मानेंगे, दुराशा है। मरने से पहते था मरने के बाद किसी समय भी बौद्ध लोग श्रात्मा का होना स्वीकार नहीं करते। श्रगर कोई भी किया यिना स्थिर कर्ता के हो सकती है तो स्थिर प्रायमतत्व को माने विना पुनर्जन्म भी हो सकता है। श्री प्रानदकुमार-स्वामी ने श्रपने 'बुद्ध श्रीर बौद्धधर्म का सदेश' नामक प्रथ में बौद्ध साहित्य के एक प्रसिद्ध रूपक की स्रोर ध्यान दिलाया है। ध बौद्धदर्शन में श्रात्मा की वार-बार दीपक की शिखा से उपमा दी जाती है। जब तक दीपक जबता रहता है तब तक उस की शिखा या जौ एक मालूम पहती है, लेकिन वास्तव में वह शिखा नए ईंधन के संयोग से प्रतिच्या बदलती रहती है। दीपक की शिखा एक हैं बन सघात से दूसरे हैं बन-संघात में सकांत हो जाती है। इसी प्रकार भारमा को एकता एक ज्ञा के स्कंध-सघात से दूसरे च्या के स्कंघ संघात में सकात हो जाती है। यदि यह एकता मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार श्रचुएए। रह सकती है तो यह कल्पना कठिन नहीं है कि वह एक जीवन से दूसरे जीवन तक भी श्रविच्छिन भाव से बनी रहे। एक जीवन के मृत्यु-चया श्रीर दूसरे जीवन के जनम-चया में किन्हीं दो चर्चों की अपेचा अधिक श्रंतर नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जन्म की समस्या बौद्ध दार्शनिकों के जिए कोई नई समस्या नहीं है। सवाज यह है कि क्या ज्ञिकवाद को मानकर एक ही जीवन के विभिन्न ज्ञ्यों की एकता को समस्ताया जा सकता है? श्री शकराचार्य ने वेदात सूत्रों के भाष्य में बौद्धमत का विस्तार से खदन किया है। वे कहते हैं कि बौद्ध-दर्शन में समुदाय-भाव की सिद्धि नहीं हो सकतो। अध्याशिक जगत में प्रकेता के सुन्न में विरोन वाजा कौन है? जिन श्रमुश्रों या मानसिक तथ्यों श्रथवा स्कंधों का

१ पृ० १०६

प्कीकरण या समन्वय श्रपेचित है वे जह हैं, क्यों कि चेतना या चैतन्य इस प्कीकरण का परिणाम है, उस के बाद की चीज है, न कि पहले की। बिना स्थिर चेतन-तत्व के मानसिक तत्वों का प्कत्रीकरण कौन कर सकता है श्रीर बिना प्कत्रोकरण के चैतन्य की शिखा कैसे प्रज्वित हो सकती है ?

जिन मनस्तरवों के मेज को तुम श्रारमा कहते हो, उन मनस्तरवों का मेज श्रारम-सत्ता को पहले से मौजूद माने बिना नहीं हो सकता।

यदि मानसिक परिवर्तनों में स्थिर रहनेवाली आत्म-सत्ता न हो, तो स्मृति (याद करना) और प्रत्यभिज्ञा (पहचानना) दोनों हो न हो सकें। 'मैने इस चीज़ को कल देखा था और आल फिर देखता हूं' यह ज्ञान होने के लिए आवश्यक है कि (१) जिस चीज़ को में 'वही' कह कर पहचानता हूं वह कल से आज तक स्थिर रही हो, (२) मेरे व्यक्ति- ध्व में भी कल से आज तक किसी प्रकार की एकता रही हो। यदि कल किसी दूसरे ने देखा था तो आज कोई दूसरा स्मरण नहीं कर सकता; स्मरण तभी संभव है जय स्मरणकर्ता चिण्क न होकर कुछ काल तक ठहरने वाला हो। इसी प्रकार पहचानी जानेवाली वस्तु में भी स्थिरता होनी चाहिए। यदि कही कि 'वही' समस्त कर पहचानी जानेवाली वस्तु चास्तव में 'वही' नहीं होती विक पहली वस्तु के सहग्र दूमरी वस्तु होती है, तो ठीक नहीं। पर्योकि साहश्य को देखनेवाले स्थायी कर्ता की आव-

एशिकवाद को सानने पर दह और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो सकती। जिस ने चोरी की थी वह एशिक होने के कारण नष्ट हो गया; ध्रम जिसे दढ दिया जा रहा है वह दूसरा व्यक्ति है। पहले कर्ता के कर्मी का उत्तरदायिक इस सज़ा पानेवाले पर कैसे हो सकता है ? यह स्पष्ट है कि एशिकवाद को मान कर 'कर्म ध्रपना फल अवस्य देते हैं' यह सिद्धात

१ स्थिरस्य सहन्तु रनभ्युपगनात्।

श्त्याच्चेत्पृवेत्तिरयोः चणयोः सादृश्यस्य गृदीनैकः ।

व्यर्थ हो जाता है।

चियाकवाद को संसार के दार्शनिकों ने गंभीरता-पूर्वक कभी नहीं माना है। आधुनिक काल में फ़ेंच दार्शनिक वर्गसां ने चियाकवाद को पुनरुजी-वित किया है। उन के मत में भी संसार की सारी वस्तुएं प्रतिचया विक-सित और विद्धंत होती रहती हैं। वर्गसां के मत से बहुत जोगों को संतोष हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मानव-बुद्धि में स्थिरता, नित्यता और शाश्वत-भाव के प्रति एक विचित्र आकर्षण पाया जाता है जिसे दार्शनिक तर्क से हटाया नहीं जा सकता। शायद इसी कारण बुद्ध की आत्म विषयक शिचा की अनेक क्याख्याए की गई हैं और उन का वास्तविक सिद्धांत क्या था, इस विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया है।

बुद्ध के आरमा-संबंधी विचारों को प्राचीन और नवीन विद्वानों ने
वुद्ध की शिवा की क्रमशः अभावारमक, श्रनिश्चयारमक श्रीर
श्रनेक व्याख्याए भावारमक बतलाया है। प्रायः सारे ही प्राचीन
हिंदू लेखकों ने बुद्ध की शिचा का श्रभावारमक वर्णन करके खंडन
किया है। सस्कृत में बौद्धों को 'वैनाशिक' या 'सर्ववैनाशिक' भी कहते हैं।
इस का श्रर्थ यही है कि बौद्ध लोग श्रारमा को नहीं मानते श्रीर सब
वस्तुश्रों को च्रियक श्रथवा विनाशशील मानते हैं।

श्वनिश्चययास्मक न्याख्या श्राधुनिक है। हमारा युग भी एक प्रकार से श्रनिश्चयवाद, सदेहवाद श्रथण श्रज्ञेयवाद का युग कहा जा सकता है। इस 'वाद' का श्रभिप्राय: यही है कि हम समार के चरम तरवों का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं कर सकते। मानव-बुद्धि की भौति मानव-ज्ञान भी श्रपूर्ण ही है श्रीर श्रपूर्ण ही रहेगा। इंगजैंड का प्रसिद्ध जेखक श्रीर दार्श-निक हर्वर्ट स्पेंसर चरम तत्व को श्रज्ञेय वतजाता था। जर्मनी के महादार्श-निक काट का भी यही मत था। श्राधुनिक काज में 'क्रिटिकल रियिबिड़म' श्रयांत् 'श्राजोचनारमक यथार्थवाद' के समर्थक भी कुछ-कुछ ऐसा ही कहते

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखिए राधाकुष्णन् , भाग १, पृ० ६७६

हैं। योरुप श्रीर श्रमेरिका में ईश्वर-संबंधी विश्वास तेज़ी से कम हो रहा है। स्थिर श्रात्मतर्थ के पत्तपाती भी कम हैं। जिस में विकास श्रीर परि-वर्तन नहीं होता ऐसी श्रात्मा का पुनर्जन्म माननेवाकों का मत 'ऐनिमिज़्म' श्रमिहित किया जाता है, जो निंदास्मक शब्द है। 'श्रात्मा है या नहीं' इस विषय में 'श्रनिश्चय' का समर्थक होने के कारण श्राज बौद्धधर्म की प्रसिद्धि योरुप में बढ़ रही है।

इस न्याख्या के पत्त में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बुद्ध अनसर अपने शिष्यों को आत्म-विषयक प्रश्नों से रोक देते थे। प्रायः वे ऐसे प्रश्नों को सुन कर मौन रह जाते थे। चरम-तत्व-सबंधी प्रश्नों पर उन के मौन रह जाने के विभिन्न अर्थ जगाए गए हैं। कुछ जोग कहते हैं कि बुद्ध का आत्मा में विश्वास न था। दूसरों का कथन है कि उन्हें आत्म-विषयक बोध न था और वे अनिश्चयवादी थे। सर राधाकुष्णन् ने इन दोनों मतों का खंडन किया है। यदि बुद्ध की शिक्षा अभावात्मक होती तो साधारण जनता पर उस का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। सर राधाकुष्णन् कहते हैं—'यदि बुद्ध की शिक्षा अभावात्मक होती तो वे प्रारंभ में ही जटिज जोगों का, जो कि अग्निपूजक थे, मत-परिवर्तन न कर सकते।'

बुद्ध को श्रनिश्चयवादी भी नहीं कह सकते क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे श्रपने को 'वुद्ध' शर्थात् 'बोध-प्राप्त' नहीं कहते। इस किए बुद्ध के श्रिजा की भावात्मक न्याख्या करनी चाहिए।

'प्रज्ञा-पारिमता' पर टीका करते हुए नागार्जुन ने लिखा है कि भग-वान् न तो 'उच्छेदवाद' के समर्थक थे, न 'शारवतवाद' के, अर्थात् न तो वे आत्मा के विनाश को ही मानते न उस की एकांत नित्यता को। इस का श्रथं यह है कि उन का मत जड़वादियों ( चार्वाक आदि ) और आत्म-वादियों ( उपनिषद्, जैनधर्म ) आदि दोनों से भिन्न था। यहां अनिश्च-यवादी भौर अभाववादी दोनों अपनी ब्याख्या का समर्थन पाने की चेष्टा करते हैं। भारचर्य की बात तो यह है कि बुद्ध अनेक स्थलों में भपने मत को श्रनातमवाद कहने से इन्कार करते हैं।

मिसेज़ रिज़ डेविड्स भी सर राघाकृष्णन् की भौति आरंभिक बौद्ध-धर्म की भावात्मक व्याख्या की पत्तपातिनी हैं। अपनी 'बुद्धिज्म, इट्म वर्धं एंड डिस्पर्संत्त' (१६३४) नामक पुस्तिका में उन्हों ने उद्धरण देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि बुद्ध ईश्वर और जीव दोनों की सत्ता में विश्वास रखते थे।

यदि वास्तव में बुद्ध प्राथमा ( श्रीर ईश्वर ) को मानते थे तो उन की शिक्षाओं के विषय में प्राचीन लेखकों में अम क्यों फैला ? क्या कारण है कि न सिर्फ़ हिंदू विचारक विक्क बुद्ध घोष, नागसेन श्रादि बुद्ध के श्रनुयायी भी उन की शिक्षा को भावाश्मक रूप न दे सके ? वस्तुतः 'श्रानिश्चयाश्मक' क्या ल्या में बहुत कुछ सत्यता का श्रंश है । बुद्ध श्रपने युग के नैतिक वातावरण को सुधारना चाहते थे । लोग दार्शनिक वाद्विवाद में फँस कर श्रपने व्यक्तिगत चित्र की सुधि को खो बेठे थे । बुद्ध जी का विश्वास था कि श्रपने चित्र का सुधार श्रीर श्रपने चित्त की श्रुद्धि करने से ही वास्तविक कल्याण हो सकता है । उपनिषदों के समान ही उन का विश्वास था कि जो हुश्विरतों से विरत नहीं हुश्या है, जिस का मन वहा में नहीं है, वह श्राध्मवोध श्रीर श्राध्मवाभ के योग्य नहीं बन सकता । उन का यह भी विश्वास था कि चित्तशुद्धि श्रीर चित्र-सुधार की नींव परि-वर्तन-शील दार्शनिक सिद्धातों पर नहीं रखनी चाहिए । 'श्राध्म है या नहीं' इस का निश्चय करने से पहले ही मनुष्य को श्रपने मन श्रीर इंद्रियों को दोषों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए ।

बौद्ध साधक के जीवन का जाध्य निर्वाण है। निर्वाण का छार्थ है— शात हो जाना, ठडा पढ़ जाना, दुम जाना। निर्वाण 'श्रभिज्ञानशाकुतच' में शकुंतचा को देख कर

दुप्यंत ने कहा—'श्रये, जरुधं नेत्र निर्वाग्रम्'—श्रयात् नेत्रों का निर्वाग्र पा जिया। काजिदास की इस पंक्ति में निर्वाग्र का जो श्रये है, बौद्ध-निर्वाग्र का श्रमिप्राय इस से अधिक मिन्न नहीं है। बुद्ध की आत्म-बिषयक शिद्धा को लोगों ने ठीक-ठीक समसा हो या नहीं, इस में सदेह नहीं कि निर्वाण के विषय में काफ़ी अम फैला हुआ है। बहुत से हिंदू और अहिंदू जेखकों ने भी निर्वाण का अर्थ व्यक्ति की सत्ता का पूर्णनाश अथवा शून्य में मिल जाना समसा है। ईसाई लेखकों ने निर्वाण के इस अर्थ पर बहुत ज़ोर दिया है। यदि वास्तव में निर्वाण का यही अर्थ होता तो भगवान बुद्ध सैकड़ों मनुष्यों को निर्वाण का श्रोकर्पक चिन्न खींच कर अपना अनुयायी नहीं बना सकते। प्रा० मैक्समूलर और चाइलर्स ने निर्वाण का श्रवं कहीं मी निर्वाण का श्रवं यह परिणाम निकाला है कि निर्वाण का श्रवं कहीं भी 'विनाश' नहीं है। चौद्धों के दार्शनिक साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्वाण का अर्थ शून्य में मिल जाना नहीं है। नागार्जन का कथन है—

न संसारस्य निर्वाणात् किंचिद्स्ति विशेषणम् । न निर्वाणस्य संसारात् किंचिद्स्ति विशेषणम् । न तयोरंतरं किंचिद् सुसूचममि विद्यते ।

-- माध्यमिक कारिका, २४। १६, २०

श्रधीत् संसार में निर्वाण की श्रपेत्ता कोई विशेषता नहीं है, इसी प्रकार निर्वाण में संसार की श्रपेत्ता कोई विशेषता नहीं है,। दोनों में श्रणु-मात्र भो भेद नहीं है।

श्री यामाकामी सोगेन उक्त उद्धरण पर टीका करते हुए कहते है कि घौद्धदर्शन ने यह कभी नहीं सिखाया कि निर्वाण संसार से श्रवण होता है।

वास्तव में निर्वाण का श्रर्थं व्यक्तित्व के उन गुणों श्रीर वंधनों का नाश हो जाना है जो मनुष्य को भेद-भाव से श्रनुप्राणित कर स्वार्थ की श्रीर प्रवृत्त करते हैं। निर्वाण की श्रवस्था में मनुष्य की सारी वासनाएं, एप-

९ 'सिस्टम्स अव् बुद्धिस्ट थाट', पृ० २३ २यामाकामी, पृ० ३३

गाए श्रीर श्राकाचाए नष्ट हो जाती हैं। हिंदू दार्शनिकों ने जैसा वर्णन स्थितिप्रज्ञ श्रीर जीवनमुक्त का किया है वैसा ही वर्णन निर्वाण-प्राप्त मनुष्य

का पाया जाता है। निर्वाण का छार्थ विनाश नहीं, पूर्णता है। निर्वाण उस अवस्था को कहते हैं जिस में श्रहंता का नाश होकर मनुष्य को पूर्ण विश्वास, पूर्ण शाति, एवं सपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। नागसेन ने मिलिंद को समसाया-'पूर्व या पश्चिम में, दिल्ला या उत्तर में, ऊपर या नीचे, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां निर्वाण की स्थिति हो। १ निर्वाण का श्रर्थ है बुम जाना। सारा संसार वासना की श्रक्ति से जल रहा है। इस खरिन के बुक्तने का नाम निर्वाण है। जन्म, वृद्धावस्था श्रीर मृत्यु, राग श्रीर द्वेष श्रीर मोह की जपटों से त्राग पाने का नाम ही निर्वाग है। निर्वाण की श्रवस्था का वर्णन नहीं हो सकता। निर्वाण प्राप्त मनुष्य साधारण मनुष्यों से भिन्न होता है। नागसेन ने रूपक की भाषा में निर्वाण का अर्थ करने की चेप्टा की है। निर्वाण में एक गुण कमल का है, दो जल के, तीन श्रीपधि के, चार समुद्र के, पाँच भोजन के, दस वाणी के, इरवादि। निर्वाण में दोषों का स्पर्श नहीं होतां, उस में कमल के समान निर्जेपता होती है। जब की तरह वह शीतव है श्रीर दुर्वासनाश्रों की श्रिक्त को बुक्ताता है। समुद्र की तरह वह निस्सीम श्रीर गंभीर है, पहाद की चोटी की तरह वह उदात्त है। निर्वाण का अर्थ है-निरयता, ग्रानद, पवित्रता श्रीर स्वतंत्रता। बुद्ध ने किसी ईरवर की पूजा करने की शिचा नहीं दी। योग-दर्शन की तरह किसी पुरुष-विशेष का भाश्रम वीद्धधर्म और ईश्वर जोने का उपदेश उन्हों ने कभी नहीं किया। 'श्राप ही श्रपना प्रकाश बनो, श्राप ही श्रपना श्राश्रय खो; किसी श्रन्य का

श्राश्रय मत हूँ हो।' बाद के बौद्धधर्म में, महायान संप्रदाय में, ईरवर का

प्रवेश हो गया, इस का वर्णन हम श्रागे करेंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> श्रानदकुमारस्वामी, पृ० ११६

प्राथम-कल्याय के अभिजािषयों को सत्य श्रद्धा, सत्य-संकल्प, सत्य-वायी, सत्य कार्य, सत्य जीवन, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार और सत्य ध्यान वाजा होना चािहए। हरेक को श्रपना उद्धार श्राप करना है। किसी ईरवर के श्रद्धां से मुक्ति नहीं मिन्न सकती। बुद्ध का देव अक्ति श्रथवा यज्ञों में विश्वास नहीं था। शिष्यों से विवाद करने के बाद वे कहते थे—'भिज्जशो, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम ने ख़ुद ही मान जिया है और ख़ुद ही समस्म जिया है।' बीद्धधर्म में इंद्रिय-निग्रह, शीक्न और समाधि पर बहुत जोर दिया है। गीज के श्रंतर्गत सत्य, संतोष श्रीर श्रहिंसादि गुण श्रा जाते हैं। समाधि का श्रथं संसार की दुःखमयता श्रीर हेयता पर विचार करते रहना है। बुद्ध जी ने जैनियों की भाँति शरीर-पीइन की शिचा कभी नहीं दी। शरीर को दुःख देने से श्राध्म-श्रद्धि नहीं होती। साधना मानसिक होनी चाहिए, न कि शारीरिक। धरमपद के प्रथम श्लोक में कहा है—

#### मनो पुरुवंगमा धम्माः

श्रयांत् सारे धर्म मनः पूर्वक या मानसिक हैं। मन की शुद्धता ही यथार्थ शुद्धता है। 'जो पुरुप राग-द्वेप श्रादि कपायों ( मलों ) को विना छोड़े कापाय वस्र को धारण करता है, वह संयम और सस्य से हटा हुश्रा है। वह उन वस्तों का श्रिधकारी नहीं है।'

श्रहिंसा का पालन शारीरिक की श्रपेत्ता मानसिक श्रिधिक है। 'वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, श्रवेर से ही शांत होता है, यह सनातन नियम है।' उस ने मुक्ते गाली दी, मुक्ते मारा, मुक्ते हरा दिया, मुक्ते लूट जिया—ऐसा जो सन में विचारते हैं, उन का वैर कभी शांत नहीं होता' (धमम० १। ३)।

'सांसारिक वलेशों का सूल कारण श्रविद्या, श्रयवा श्रवित्य में नित्य

का ज्ञान है। इस जिए अविद्या को दूर करने का यान करना चाहिए।' 'स्त्री का मल दुराचार है, दाता का मल मारसर्य है, पाप इस लोक और परलोक में मल है, मलों में सब से बड़ा मल अविद्या है। हे भिलुश्रो, इस महामल को त्याग कर निर्मल बनो'। ( धम्म० १८। ८, १)

उपर कहा जा चुका है कि आरंभिक बौद्धधर्मकी रुचि तख-दर्शन की श्रपेत्ता तर्क शास्त्र, स्यवहार-शास्त्र घौर मानस-वौद्धदर्शन का मनोवैद्यानिक आधार शास्त्र में अधिक धी। वास्तव में बौद्धों के ताव-सबंधी श्रीर व्यावहारिक विचार उन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से घनिष्ठ संवध रखते हैं। धौद्ध विचारकों ने व्यक्तित्व को 'नाम' और 'रूप' में विश्लेपित किया था। 'रूप' शब्द ब्यक्तिल के भौतिक आधार शरीर को वत्तजाता है, श्रौर 'नाम' मानसिक श्रवस्थाश्रों को । १ नाम श्रौर रूप को ही पाँच संबंधों में भी विभक्त किया गया था जिन का वर्णन ऊपर हो चुका है। बौद्ध दार्शनिक श्रात्मा का नाम न तो कर पंचस्कंधों की श्रोर ही सकेत करते हैं। विज्ञान, वेदना, सज्ञा श्रीर संस्कार स्कंधों की श्राधुनिकता की श्रोर भी हम इगित कर चुके हैं। इंद्रियों श्रीर विषयों के सयोग से विज्ञान (सेंसेशन) उत्पन्न होते हैं। विज्ञानों के प्रति भावारमक प्रक्रिया को वेदना कहते हैं। इंद्रिश्नों के विषय पाँच प्रकार के हैं श्रर्थात् रूप, रस, गंध, शब्द श्रीर स्पर्श । मानसिक बगत में 'संकर्प' या 'इच्छा-शक्ति' का विशेष स्थान है। 'प्रतीता-समुखाद' की स्याख्या में कहा जा चुका है कि स्पर्श अथवा इंद्रिय-विज्ञान से वेदना और तृष्णा उत्पन्न होती है। मन की दशा कभी एक-सी नहीं रहती। एक विज्ञान के बाद दूसरा विज्ञान आता रहता है। विज्ञानों के इस प्रवाह को 'विज्ञान-संतान' कहते हैं। इन के श्रतिरिक्त श्रात्मा का श्रनुभव किसी ने नहीं किया। स्काटलैंड के दार्शनिक छूम का मत भी ऐसा ही था। उस का कहना है कि यदि हम अपने आंतरिक जीवन का सतर्क होकर निरीचण करें ती इंदिय-विज्ञानों,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राघाक्टपान्, भाग १, पृ० ४०१

वेदनाओं एवं इच्छाओं श्रीर संकल्पों के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता। श्रभिप्राय यह है कि श्रात्मा नाम की वस्तु की सत्ता श्रनुभव-सिद्ध नहीं है।

मानसिक संसार की तरह भौतिक जगत को भी बौद्ध लोग सतत प्रवाहशील श्रथवा प्रतिच्या बदलने वाला मानते हैं। संसार में 'है' कुछ नहीं सब कुछ 'हो रहा' या 'बन रहा' है। कोई भी वस्तु दो चर्यों तक एक-सी नहीं रहती। इस प्रकार बौद्ध लोग भौतिक जगत की ब्यास्या मानसिक जगत के श्राधार पर करते हैं।

वौद्ध मानस-शास्त्र में निःसंज्ञक मानसिक दशाशों को भी माना गया है। निःसंज्ञक से मतद्भव उन मानसिक दशाशों से है जो अननुभूत हैं, जिन का मानसिक निरीच्या या अनुभव नहीं किया गया है। आधुनिक काल में वियना (आस्ट्रिया) के डाक्टर और मनोवैज्ञानिक आयड ने 'श्रंतश्चेतना' अथवा 'अन्यक्त चेतना' चित्त-प्रदेश पर बहुत ज़ोर दिया है। आयड का मत है कि हमारे वाद्य जीवन की कियाओं पर अंतर्जगत की निचली सतह में छिपी हुई गूढ़ वासनाओं का बहुत स्थापक प्रभाव पड़ता है।

हमारे संकल्पों श्रीर प्रयत्नों का स्रोत क्या है १ वौद्ध मानस-शास्त्र का उत्तर है कि हमारे सारे प्रयत्न सुख की प्राप्ति श्रीर दुःख की निवृत्ति के लिए होते हैं। जब तक मनुष्य संसार को दुःखमय नहीं समक्त लेता तब तक उसे वैराग्य नहीं होता श्रीर वह स्वार्थ-साधन से विरत नहीं हो सकता।

युद्ध को न्यावहारिक शिषा मनोविज्ञान के अनुकूल ही है। उन्हों ने जगह-जगह पाप और पुराय की मानसिकता पर ज़ोर दिया है (मन: पूर्वेगमा धर्माः)। मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है, मन की शांति ही जीवन की शांति है। हमारे वाह्य न्यापार अंतर्जगत के प्रतिबंध मात्र हैं। चांद्रायण, कृच्छ, उपवास श्रादि से आरिमक कन्याण नहीं हो सकता। यदि श्राप

वास्तिविक श्रिष्टिसक बनना चाहते हैं तो हृदय की कटुता का खाग कर दीजिए; दूसरों के श्रपकारों पर विचार करना छोड़ दीजिए, शत्रु को प्रेम करना सीखिए।

बुद्ध को न्यावहारिक शिचा वैयक्तिक है। उन्हों ने सामाजिक कर्तन्यों पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। यह कहना ग़जत है कि बुद्ध ने वर्ण-न्यवस्या का विरोध किया और उस विरोध का मारतीय इतिहास पर विशेष प्रभाव पदा। फिर भी यह ठीक है कि बुद्ध जन्म की अपेचा कर्मी को अधिक महत्व देते थे। 'न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिस में सत्य और धर्म है वही शुचि है, वही ब्राह्मण है।' ( धम्म०, रह। १९)

यस्य कायेन वाचाय सनसा निध्य दुक्कतं

संबुतं तिहि डानेहि तमहं वृमि वाह्यणम् ( २६ । ६ )

'जो मन, वचन और वाणी से पाप नहीं करता, जो इन स्थानों में सयम रखता है, उसे में ब्राह्मण कहता हू।' 'माता की योनि से उत्पन्न होने से मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता, वह तो 'मो-वादी' श्रीर श्रहकारी है, वह तो संग्रह-शील है। मैं उसे ब्राह्मण कहता हू जो श्रपरिग्रही है श्रीर लेने की इच्छा न रखने वाला है।' (धम्म० २६। १४)

बुद्ध की सफलता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि उन की मृत्यु के दो-ढाई सो वर्ष बाद ही बोद्ध-धर्म भारत का साम्राज्य-धर्म बन गया। एक हजार वर्ष से फैले हुए ब्राह्मण-धर्म के प्रभाव को इस प्रकार कम कर देना वौद्धधर्म का ही काम था। तलवार लेकर प्रचार करनेवाले इस्लाम धौर ईसाई धर्मी को भी ऐसी सफलता नहीं मिली। इस का क्या कारण था?

बुद्ध ने कभी ईश्वर की दुहाई नहीं दी। ससार के दूसरे पैगवरों की त्तरह उन्हों ने अपने उपदेशों के लिए ईश्वरीय या स्वर्गीय होने का दावा नहीं किया। उन्हों ने अपने ओताओं को स्वर्ग की अप्सराओं का लोभ भी नहीं दिखाया। जो मेरे अनुयायी बनेंगे उन पर ईश्वर या कोई और देवता अनुग्रह करेगा, ऐसा भी उन्हों ने नहीं कहा। श्रंध-विश्वास का उन्हों ने सर्वत्र विरोध किया। उन्हों ने सदैव श्रात्म-निर्भरता (सेल्फ्र-डिपेंडेंस) की शिचा दी। "पाप करनेवाले को नदी का जल पवित्र नहीं कर सकता।" गंगा में एक ग़ोता लगा लेने से स्वर्ग-प्राप्ति का जालच उन्हों ने कभी नहीं दिखलाया। फिर क्यों लोगों ने लालियत होकर उन के उपदेशों को सुना? क्यों लाखों नरनारी उन के श्रनुयायी बन गए?

बुद्ध की सफलता का सब से बड़ा कारण उन का क्यक्तित्व था। बार्थ ने जिखा है—''हमें अपनी कल्पना के सामने एक सुंदर मूर्ति खड़ी कर जेनी चाहिए ' ''शांत भौर उदात्त; अनंत-कल्णामय, स्वतंत्र-बुद्धि और पत्तपात-रहित।'' वाद-विवादों और सांप्रदायिक मगड़ों में फँसी हुई मानव-जाति को बुद्ध ने सार्वभौम आतृभाव की शिक्ता दी। उन्हों ने कहरता का विरोध किया और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया। उन के ममता-पूर्ण सच्चे हृदय से निकले हुए उद्गार लोगों के हृदय पर सीधा प्रभाव डाजते थे। संघ की स्थापना भी बौद्धधर्म के उत्कर्ष का कारण हुई। संघ ने भिच्च श्रों के जीवन में नियंत्रण (हिसिप्तिन) जा दिया, जिस का जनता पर बहुत प्रभाव पढ़ा।

परंतु बुद्ध की सफबता का सब से बड़ा कारण उन के मुख-मंदव में प्रतिफिबित होनेवाली सार्वभौम समवेदना थी, जो दर्शकों को बरबस आकर्षित कर लेती थी श्रीर जिस की स्मृति उन के प्रचारकों को बहुत काल तक उत्साह प्रदान करती रही।

# द्वितीय भाग

## उपोद्धात

पड्दर्शनों के उदय का मुख्य कारण वैदिक विचारों का वह विराध था जो कि बौद्ध, जैन, श्रीर जड़वादी विचादर्शन शास्त्रों का उदय रकों भूल जाते हैं कि मतभेद या विरोध के बिना उन्नति नहीं हो सकती। कम से कम विचार-चेन्न में—श्रीर संसार की सभी महस्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाश्रों का संबध विशेष युगों के विचारों से होता है—तर्कपूर्ण श्रालोचना के बिना उन्नति की श्राशा नहीं की जा सकती। श्रालोचना का हंटर खाकर प्रत्येक मत श्रपने सिद्धांतों को व्यवस्थित, श्रांखित श्रीर संगति-पूर्ण बनाने की चेव्हा करता है। उपर कहा जा चुका है कि उपनिषदों के उत्तर-काल में श्रीर उस के कुछ बाद भारत का वायुमंडल विविध प्रकार के विचार-मोंकों से श्रांदोद्धित होने लगा था। भगवद्गीता ने विरोधी श्रास्तिक विचारों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मतभेद की खाह्यां बढ़ती ही गई श्रीर उन का परिणाम षड्दर्शनों का प्रथन हुशा।

साधारण भाषा में 'दर्शन' का अर्थ 'देखना' होता है। दार्शनिक
प्रित्रया का उद्देश्य समस्त ब्रह्मांड को एक
साथ देखना अथवा 'संपूर्ण-इन्टि' प्राप्त करना
कहा जा सकता है। भिन्न-भिन्न विज्ञान अथवा शास्त्र विश्व-ब्रह्मांड का
आंशिक अध्ययन करके, जगत को किसी विशेष हन्दिकोण से देख कर,
संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु दार्शनिक विचारक संसार की किसी घटना का
निरादर नहीं कर सकता। वह विश्व को सब पहलुओं से देखना और सममना चाहता है। वह फूलों के रंग अथवा गंध अथवा पराग और केसर

को ही नहीं देखता, वह उस के सौंदर्य और मोहकता पर भी ध्यान देता है। प्रकृति सुद्दर क्यों लगती है ? इस प्रश्न का उत्तर किव से नहीं, दार्श-निक से माँगना चाहिए। वस्तुत. सौंदर्य का दार्शनिक विश्लेपण प्राचीन दार्शनिकों ने नहीं किया, यह उन की कमी था। श्राजकल के दर्शनशास्त्र में सौंदर्य-विज्ञान को महस्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

संस्कृत के दर्शन शास्त्रों का नाम जेते समय हमें दर्शन के इस ब्या-पक अर्थ को सकुचित करना पड़ता है। 'न्याय-दर्शन' का अर्थ वह दिट या 'विश्व-सबधी सिद्धात' हैं जो किसी ऋषि और उस के अनुयायियों ने मनन करके प्राप्त किए। प्रत्येक दार्शनिक की 'सपूर्ण दिट्ट' या 'सपूर्णता की दिन्ट' औरों की दिन्ट से कुछ अजग होती है। विश्व ब्रह्मांड को सब एक ही तरह नहीं देखते। विभिन्न ऋषियों और विचारकों की इन्हीं 'दिन्टियों' का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में है।

परतु इस का श्रथं यह है नहीं समसता चाहिए कि एक दर्शन-शास्त्र एक हो न्यक्ति को रचना है। इस का श्रथं तो दर्शन-शासों के अणेता यह होगा कि भारतीय इतिहास में दस-बारह

स्रास्तिक श्रीर नास्तिक विचारकों से ज्यादा पैदा नहीं हुए। यथार्थ बात यह है कि जहां प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व श्रवाग होता है वहा विभिन्न व्यक्तियों में समता भी पाई जाती है। यदि ऐसा न होता तो संवार में मतभेद का श्रंत न होता श्रीर समाज की सत्ता श्रसमव हो जाती। सामाजिक सस्थाश्रों का श्राधार मनुष्यों के पारदारिक भेदों के पीछे पाई जानेवाली एकता ही है। यह एकता कितनी तात्विक है श्रीर कितनी श्राक्तिनाली एकता ही है। यह एकता कितनी तात्विक है श्रीर कितनी श्राक्तिमक, है इस का निर्णय करना भी दर्शन शास्त्र का हो काम है। जिन्हें हम दर्शन-शास्त्र कहते हैं उन में से प्रत्येक का पूर्ण प्रयन श्रीर पुष्टि सहस्रों विचारकों एवं लोखकों द्वारा हुई है। भारत में ऐसा होने का कारण यहां के विचारकों में यश-बोलुपता का श्रमाव था। यहा पर शंकर, रामानुज, वाचस्पति जैसे धुरधर दार्शनिकों ने भी श्रपने को टीकाकार कह कर सतोष

कर लिया श्रीर मौलिक होने का दावा नहीं किया। इस प्रकार भारतीय दर्शनशास्त्रों की रचना का श्रेय व्यक्ति-विशेषों को न होकर संपूर्ण हिंदू जाति को प्राप्त हो गया है।

भारतीय मस्तिष्क के श्राकोचनात्मक होने का सब से बड़ा प्रमाण दर्शनशासों की श्रालोच- यह है कि यहां के दर्शनों में 'प्रमाण-परीचा' नात्मक शैली—प्रमाण-परीचा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। न्याय- दर्शन में प्रमाणों का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। वेदांत-पिरभाषा जैसे श्राष्ट्रनिक ग्रंथों में भी यही बात पाई जाती है। योच्प के दार्शनिकों ने प्रमाण-शास्त्र का महत्व बहुत पीछे जाना। जर्मन दार्शनिक कांट ने श्रपनी 'किटीक श्राव् प्योर रीज़न' में पहली बार यह प्रश्न उठाया—क्या तत्व-पदार्थ या पदार्थों का दार्शनिक विवेचन सभव है ? हम क्या जान सकते हैं श्रीर किस हद तक जान सकते हैं; हमारे ज्ञान की सीमा है या नहीं, ज्ञान के सच्चे श्रीर मूठे होने की परीचा कैसे हो, श्रादि प्रश्नों का विवेचन दर्शन-शास्त्र की एक विशेष शास्ता में होता है। श्रंग्रेज़ी में इस शास्त्र को 'प्रपिस्टेमाकोजी' कहते हैं। संस्कृत में यह शास्त्र कई श्रंगों में विभक्त है। इस शास्त्र के, भारतीय मत में, सुख्य प्रश्न यह हैं:—

१—प्रमाण अथवा ज्ञान-प्राप्ति के साधन क्या हैं और कितने हैं ? इस विषय की आलोचना को 'प्रमाण-परीचा' कहते हैं।

र—ज्ञान की प्राप्ति श्रीर प्राप्ति के बाद प्रामाण्य का ज्ञान एक ही साधन से होता है या भिन्न-भिन्न साधनों से १ इस विचार को 'प्रामाण्य वाद' कहते हैं। प्रामाण्यवाद पर नैयायिकों श्रीर मीमांसकों में बड़ी कलह रही है। यह दर्शनशास्त्र की टेड़ी खीर है। श्राधुनिक योरुपीय दार्शनिकों में भी इस विषय में कठिन मत-भेद है।

२—ज्ञान का स्वरूप क्या है ? ज्ञान आत्मा का गुग है या आत्मा का स्वरूप ही है ? इस विचारणा को 'सवित्-शास्त्र' कह सकते हैं। सवित् का प्रश्रं है ज्ञान। इस विवाद में मुख्य प्रतिपत्ती नैयायिक और वेदांती है।

भारतीय दर्शनशास्त्र में प्रमाण एक से लेकर खाठ तक माने गए हैं।

पार्वाक केवल प्रत्यच प्रमाण मानता है; बौद्ध जोग अनुमान को भी। मानते हैं, ब्रास्तिक विचारक खृति या शब्द की गिनती।भी प्रमाणों में करते हैं। नैयायिकों ने उपमान को अलग प्रमाण मानते हैं। प्रभाकर खौर कुमारिल अर्थापति नाम का खलग प्रमाण मानते हैं, इत्यादि। संचेप में हम कह सकते। हैं कि भारतीय दार्शनिक प्रत्यच, अनुमान खौर शब्द, यह तीन प्रमाण मानते हैं।

इंद्रिय-जन्म ज्ञान को प्रस्यच कहते हैं जैसे रूप, रस, गध, स्पर्श म्रादि का ज्ञान । ज्याप्ति-जन्य ज्ञान भ्रमुमान कहनाता है । यथार्थ-वादी म्राप्त के वाक्य को शब्द-प्रमाण कहते हैं । सारे भ्रास्तिक विचारक श्रुति भ्रयांत् वेद को प्रमाण मानते हैं । तथापि पूर्व-मीमासा और वेदात में श्रुति का विशेष महत्व है । न्याय और वेशेषिक तो नाममात्र को ही श्रुति के भ्रमुयायी हैं । उन के परमाणुवाद जैसे महत्वपूर्ण सिखांतों का मूख श्रुतियों भ्रथांत् उपनिषदों में नहीं पाया जाता । यहां दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए । एक यह कि भ्रास्तिक का अर्थ, भारतीय दर्शन-शास्त्र में, श्रुति को माननेवाला है । दूसरे श्रुति से तात्पर्य प्राय उपनिषदों से होता है । वेद के सहिता-भाग का दार्शनिक चेत्र में विशेष महत्व नहीं है । भ्रारंभ में शब्द-प्रमाण से तात्पर्य श्रुतियों से ही था । बाद को किसी भी 'यथार्थवक्ता' के वाक्य को शब्द-प्रमाण कहा जाने बगा ।

यक्षां प्रश्न यह उठता है कि क्या दर्शनशास्त्र में शब्द को प्रमाण मानना उचित है ? जो ग्रंथ और जो व्यक्ति एक के लिए श्राप्त हैं वे दूसरे के लिए श्रनाप्त या श्रप्रमाण हो सकते हैं। श्राप्तता का निर्णंथ करने की हमारे पास कोई कसौटी नहीं है। योरुपीय दार्शनिकों ने, कम से कम श्राज-कल के स्वतत्रचेता विचारकों ने, शब्द को प्रमाण न मान कर उसे विचार-स्वातंत्र्य में बाधक माना है। इस के विपरीत भारतीय विचारकों ने ऋषियों के कथन को सदैव महत्व दिया है। इस विरोध के वातावरण में हमें शब्द-प्रमाण की उपयोगिता पर कुछ गंभीरता से विचार करना चाहिए।

'शब्द' का व्यवहार दो छथीं में होता है। शब्द उस ध्विन को कहते हैं जो कानों से सुनाई देती है श्रीर जिसे नैयायिक श्राकाश का गुण बताते हैं। दर्शन-शास्त्र में शब्द-प्रमाण का इन ध्विनयों से विशेष संबंध नहीं है। वर्णात्मक ध्विनयों जिस श्रर्थ की श्रीमव्यक्ति करती हैं वही शब्द-प्रमाण से श्रीमप्रेत है। जैसा कि हम कह चुके हैं प्रारंभ में शब्द का श्रर्थ प्राचीन विश्वासों को जिखित रूप में प्रकट करनेवाले ग्रंथ समभा जाता था। बाद को शब्द की व्याख्या कुछ श्राकोचनात्मक हो गई। शब्द-प्रमाण कहे जानेवाले ग्रंथों में प्राचीनता के श्रितिरक्त 'संगति' का गुण भी होना चाहिए। श्रुतियों को परस्पर-विरोधी नहीं होना चाहिए।

यह मानना ही पड़ेगा कि बिना शब्द-प्रमाण के सभ्य संसार का काम नहीं चल सकता। अपने जीवन में प्रत्येक ब्यक्ति प्रश्येक बात का अनुभव नहीं कर सकता। हमें पद-पद पर दूसरों के लिखित अनुभव पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की बात को अधे बन कर मान लों, अथवा अपने अनुभव से उस की परख न करें। अपनी बुद्धि से काम लेना छोड़ देने की सजाह कोई बुद्धिमान् मनुष्य नहीं दे सकता। इसी लिए जब भारतीय विद्वानों ने शब्द को प्रमाण माना तो उस के साथ कुछ शतें लगादीं। जिन-जिन आचायों ने श्रुतियों को प्रमाण माना है उन्हों ने अपने-अपने भाष्यों द्वारा यह दिखाने की कोशिश भी की है कि सारी श्रुतियां एक ही दार्शनिक सिद्धांत की शिक्षा देती हैं। अदालत में उस साक्षी की गवाही ज़्यादा प्रवल मानी जाती है जो आदि से अंत तक अपने कथन मे संगति दिखा सकता है और जो 'बदतो व्याघात' (आप अपना खंडन या विरोध करने) के दोष से बचा रहता है। दार्शनिक पंडितों ने यही शर्त श्रुतियों पर भी लगादी।

विरोधी श्रुतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वेदांत-सूत्रों की रच-ना हुई जिन पर भिन्न-भिन्न श्राचार्यों ने भाष्य तिखे ।

सगित या सामजस्य के अतिरिक्त शब्द-प्रमाण में कुछ श्रीर भी विशेषताएं होनी चाहिए। एक शर्त यह है कि श्रुति या श्राप्त द्वारा बतलाई गई बात समव हो। यदि श्रुति कहे कि श्राकाश में फूल लगते हैं या ख़रगोश के सींग होते हैं तो नहीं माना जा सकता। शब्द सत्यों को 'संभावित' होना चाहिए। शब्द-प्रमाण की शिचा को बुद्ध-विरद्ध भी नहीं होना चाहिए। तीसरे, शब्द-प्रमाण को शिचा को बुद्ध-विरद्ध भी नहीं होना चाहिए। तीसरे, शब्द-प्रमाण को ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालाचा चाहिए जिन तक दूसरे प्रमाणों की पहुँच नहीं है। जहां प्रस्थच श्रीर श्रमान की सहायता से पहुँचा जा सकता है वहां शब्द का श्राश्रय खेना व्यर्थ है। शास्त्रीय भाषा में श्रीत सत्य को 'श्रलौकिक' होना चाहिए। यहां मतभेद की संभावना स्पष्ट है। कुछ लोग किसी तथ्य को श्रलौकिक कहेंगे, कुछ उसे श्रन्य प्रमाणों का विषय बता देंगे। नैयायिक लोग ईश्वर की सिद्ध श्रनुमान से करते हैं जब कि सांख्यकार का मत है कि ईश्वर माणों से सिद्ध नहीं होता।

शब्द-प्रमाण का महश्व भारतवर्ष में एक दूसरे कारण से भी माना गया है। भारतीयों का विश्वास है कि केवल तक से तत्वज्ञान नहीं मिल सकता। तत्व-दर्शन और तत्वज्ञान के लिए साधना की अपेचा है, मान-सिक पिवन्नता की आवश्यकता है। जिन ऋषियों ने सब प्रकार के मतों से मुक्ति पा ली थी उन की दृष्टि विश्व के रहस्यों को देखने में ज़्यादा समर्थ थी। ऋषि सत्यवादी थे, उन्हों ने जो जैसा देखा वैसा कह दिया। इस लिए उन में अविश्वास करने का अवसर बहुत कम है। वस्तुतः कठिनाई तब पहली है जब विभिन्न ऋषि विभिन्न सिद्धांतों का उपदेश करने लगते हैं। सस्य एक ही हो सकता है, इस लिए दो विरोधी सिद्धांत एक साथ सच्चे नहीं हो सकते। फिर भी यह उचित ही है कि आध्यास्मिक अनुभवों का आदर किया जाय और उन पर गंभीरता-पूर्वंक विचार किया जाय। दर्शंन-

शास्त्र में किसी समस्या के ठीक रूप तक पहुँचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी समस्या का हवा या समाधान पा जाना। भारतीय दर्शन-शास्त्र की बहुत सी समस्याओं का उद्गम उपनिषदों से हुआ। पुन-र्जन्म जैसा महत्वपूर्ण सिद्धांत भारत में शब्द-प्रमाण के आधार पर ही माना जाता है। हर्ष की बात है कि आज कल के योरपीय विचारकों का ध्यान भी इस की आर गया है। 'साइकिकल रिसर्च' की सोसाइटियां पुन-र्जन्म सिद्ध करने का प्रयत्न कर रही हैं।

इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहना ठीक न होगा कि-शब्द-प्रमाण को मान कर भारतीय विचारकों ने श्रपनी स्वतंत्रता कम कर जी । यह दोचारोपण कुछ हद तक ही ठीक हो सकता है। वास्तव में उप-निषदों में पाए जानेवाले विचारों श्रौर सकेतों की बहुलता के कारण यहां के तार्शनिकों को तरह-तरह के सिद्धांतों का आविष्कार करने में कोई अड़-चन नहीं पड़ी | न्याय झौर सांख्य के विचारों में कुछ भी समानता नहीं है। नैयायिक जोग तो शब्द-प्रमाण को यों भी विशेष महत्व नहीं देते। वे ईश्वर, जीव, श्रद्य श्रादि को सिद्ध करने के लिए श्रनुमान प्रमाग का ही श्राश्रय जेते हैं। वेदों के विषय में भारतीय विचारकों ने काफ़ी स्व-तंत्रता से काम लिया है। मीमांसक उन्हें भ्रपौरुषेय मानते हैं, जिस का श्रर्थ है कि वेद ईश्वर के भी बनाए हुए नहीं हैं। नैयायिक वेदों को ईरवरकृत मानते हैं। वेदांत उन्हें ब्रह्म से ऋषियों के हृद्य में श्रमिव्यक्त हुआ बतलाते हैं। सारांश यह है कि 'वेदों ने भारतीय मस्तिष्क को स्वतंत्र विचरण करने से रोका' यह कथन एक छोटे श्रंश तक ही ठीक-कहा जा सकता है। दर्शनों की निर्भीक विचार-शैली इस के विरुद्ध साज्ञी देती है।

सांख्य को छोड़ कर सब दर्शनों के प्राचीन सूत्र पाए जाते हैं। सांख्य-सूत्र भी हैं, परंतु उन की रचना बहुत बाद को दार्शनिक सूत्र हुई है। सांख्य-दर्शन की सब से प्राचीन पुस्तक 'सांख्यकारिका' है जिस के रचियता ईश्वर कृष्ण हैं। सूत्रों के समय के विपय में बहुत मत-भेद है। यदि महाभाष्यकार पतंजि श्रौर योगसूत्र के रचियता पतंजित एक हों तो योग-दर्शन का समय द्वितीय शताब्दी ई॰ पू॰ ठहरता है। परतु कुछ विद्वानों का श्रनुमान है कि दोनों पतजिल एक नहीं हैं। प्रोफ़ेलर कीथ का मत है कि मीमांसा-सुन्न सब सुत्रों से पुराने हैं। परतु वेदांत-सुत्रों में जैमिनि का नाम आता है श्रीर ऐसा प्रतीत होता है कि वे बादरायण के समकाजीन थे। इसी प्रकार पूर्व-मीमासा में उत्तर मीमांसाकार के प्रति संकेत हैं। इस श्रवस्था में उन के श्रापेक्षिक समय का निर्णय करना कठिन हो जाता है। कुछ खोग ( जैसे श्री नद्काल सिंह ) वैशेषिक सूत्रों को सब से प्राचीन मानते हैं। मैनस-मूचर के मत में न्याय-दर्शन वैशेषिक से प्राचीन है। श्री नंद्जाच सिंह का कथन है कि न्याय-दर्शन में 'अनुमान' का ज़्यादा विशद वर्णन है इस लिए वह वैशेषिक के बाद की रचना है ( देखिए वैशेषिक-सूत्र, मुमिका, पाणिनि बाफिसं से प्रकाशित )। न्याय में हेरवाभासों का भी अधिक सुदर विवेचन है। उक्त विद्वान् के मत में तो वैशेपिक का समय छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी ई० पू० तक हो सकता है।

परत यारुपीय विद्वान् स्त्रों को इतना प्राचीन मानने से हिचकते हैं। मीमासा को छोड़ कर लगभग सभी स्त्रों में शून्यवाद श्रोर विज्ञान-वाद का खडन पाया जाता है। इन दोनों मतों का प्रतिपादन-काल ईसा के बाद बतलाया जाता है। इस हिसाब से स्त्रों की रचना का समय तीसरी-चौथी शताव्दी ईसवी तक हो सकता है। प्रोफ़्रोसर हिरियन्ना स्त्रों का समय, याकोबी के अनुरोध से, (२००—१००) ईसवी मानते हैं। स्त्रों का समय कुछ भी हो हमें यह याद रखना चाहिए कि स्त्रोक्त सिद्धांत स्त्रों की रचना से कहीं प्राचीन हैं। स्त्रकारों ने उन प्राचीन सिद्धांत को श्रंखलाबद अवश्य कर दिया है। इस का अर्थ यह है कि न्याय स्त्रों से पहले भी न्याय के सिद्धांत भारतवर्ष में प्रचित्तत थे जिन के आविष्कर्ता

जुछ हद तक, एक विशेष ऋषि हो सकते हैं। जिन ऋषियों ने भी सूत्र बनाए होंगे उन्हों ने उन्हें प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर ही जिखा होगा। यदि वस्तुतः न्यायसूत्र गोतम ऋषि ने बनाए, तो भी उन्हें सूत्रोक्त सिद्धांतों का आविष्कर्ता मानना आवश्यक नही है, तथापि यह सर्वथा संभव है कि उन्हों ने न्याय-सिद्धांतों में बहुत कुछ संशाधन और परिवर्धन

षड्दर्शनों के श्रतिरिक्त इस पुस्तक में बौद्धों के चार दर्शनिक सप्र-दायों का वर्णन भी किया जायगा । इन चारों नास्तिक दर्शन में यदि इम चार्वाक-दर्शन श्रीर जैन-दर्शन

जोड़ दें तो आस्तिक दर्शनों की भाँति नास्तिक दर्शनों की संख्या भी छ: हो जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि नास्तिक दर्शनों का महत्व श्रास्तिक दर्शनों से कम है। श्राधुनिक काल में बौद्ध दर्शनों, मुख्यतः विज्ञा-नबाद का महत्व बढ गया है। वास्तव में भारतवर्ष की दोनों ही कोटि के विचारकों पर गर्व होना चाहिए। यह मानना हो पहेगा कि श्रुति का बंधन न होने के कारण नास्तिक दर्शनों में श्रधिक स्वच्छुदता और साहस पाया जाता है। श्रास्तिक विचारकों की स्वतंत्र तर्कशैली का भी बहुत कुछ श्रेय बौद्ध विचारकों को है। क्यों कि वे श्रुति को नहीं मानते थे इस वित्र श्रास्तिकों को उन छा सामना करने में श्रवनी युक्तियों को तेज़ करना पड़ा। दर्शनों के युक्ति-प्रधान होने का एक श्रीर कारण भी है। विभिन्न श्रास्तिक सप्रदाय एक-दूसरे की कड़ी श्राजोचना किया करते थे जिस के कारण हर संप्रदाय की कमज़ोरिया एवं विशेषताएं श्रव्छी तरह प्रकट हो नाती थीं। प्रोफ़ेसर मैक्समूनर ने भारतीय विचारकों की निर्भीकता श्रीर स्पष्टता की मूरि-भूरि प्रशंसा की है। भारत के दार्शनिक श्रपने सिद्धांतों के श्रविय परिणामों को निर्भय होकर स्वीकार कर लेते हैं। वे किसी भी दशा में विपत्ती से समसौता नहीं करते और न अपने मत को रूपक की अस्पष्ट भाषा में प्रकट करके छिपाना हो चाहते हैं।

दर्शनों में जहां भेद है वहा कहीं कही एकता भी है। सब से बड़ी समानता ज्यावहारिक है। साधना के विषय में दर्शनों में विरोध बहुत कम है। सभी दर्शन (श्वास्तिक श्रीर नास्तिक) यौगिक कियाओं, प्राणायाम श्रादि का महस्व स्वीकार करते हैं। इदिय-दमन श्रीर मनोनिप्रह की श्रावश्यकता की संब मानते हैं। 'किए हुए कमें का फल श्रवश्य मिलता है' इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। श्रास्तिक दर्शन सभी श्रारमसत्ता में विश्वास रखते हैं श्रीर श्रुति का सम्मान करते हैं। बौद्धों के दो सप्रदाय (सौत्रां-तिक श्रीर वैभाषिक) तथा न्याय-वैशेषिक साख्य योग श्रीर दोनों प्रमुख मीमांसक (कुमारिल श्रीर प्रभाकर) वाह्य जगत की स्वतन्न सत्ता में विश्वास रखते हैं। श्री शकराचार्य भी जगत को स्वस से विलक्षण मानते हैं। श्री शमानुजाचार्य, श्री वरुलभाषायं, श्री मध्वाचार्य सभी जगत की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के श्रीकांश दार्शनिक, श्राधुनिक परिभाषा में, यथार्थवादी (रियिकिस्ट) हैं।

वेदांत श्रीर मीमांसा को छोड़ कर अन्य दर्शनों में ज्यावहारिक आखो-चनाए नहीं पाई जाती। इस का कारण यह है कि भारतवर्ष में आचार-शास्त्र पर स्वतन्न प्रथों में विचार किया गया है, जिन्हें स्मृति-प्रथ कहते हैं। कत्तां कमं करने में स्वतन्त्र है या नहीं यह प्रश्न भारत में गभीरता-पूर्वक कभी नहीं उठाया गया। पाणिनि का एक सूत्र—स्वतंत्रः कर्ता—स्वतं-त्रता कर्ता के खचण का अग बतजाता है। जो स्वतन्त्र नहीं है उसे कर्ता ही नहीं कह सकते। भारतीय दार्शनिकों ने कर्ता की स्वतंत्रता श्रीर पुरु-पार्थ की प्रयोजनीयता में कभी अविश्वास नहीं किया। गीता का उपदेश है, उद्धरेदारमनारमान, श्रयांत् श्राप अपना उद्धार करे। बुद्ध ने भी ऐसी ही शिक्षा दी थी। वेदांतसूत्र में एक जगह कर्ता के स्वातन्य पर विचार किया गया है। वहा परिणाम यही निकाजा गया है कि यद्यपि ईश्वर को श्रेरक कहा जा सकता है, पर ईश्वर की प्रेरणा कर्ता के प्रयत्न सापेक्ष होती है। सामाजिक कर्तन्यों पर भारतीय विचार देखने के लिए म्मृति-ग्रंथों को पढ़ना चाहिए।

पुस्तक के इस भाग में इम पहले बौद्धों के चार दार्शनिक संप्रदायों का वर्णन करेंगे। फिर न्याय-वैशेषिक, सांख्य- दितीय भाग की प्रगति योग और मीमांसा के दो संप्रदायों के विषय में लिखेंगे। दो-दो दर्शनों को साथ लेने के दो कारण हैं। एक तो यह कि उक्त दर्शनों के विचारों में सद्धांतिक मतभेद नहीं के बराबर हैं। न्याय और वैशेषिक एवं सांख्य और योग एक-दूसरे के पूरक हैं। दूसरे, ऐति- हातिक दृष्ट से भी उन में घनिष्ठ संबंध रहा है। इस के बाद इम वेदांत के विभिन्न श्राचार्यों का मत लेंगे। इन श्राचार्यों में गंभीर मतभेद हैं। समानता इतनी ही है कि यह सब ख़ास तौर से श्रुति पर निर्भर रहते हैं और सब ने प्रस्थानत्रयी श्रयांत उपनिषद, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र पर माध्य लिखे हैं। हरेक ने यह दिख लाने की कोशिश की है कि प्रस्थानश्रयों में उसी के मत का प्रतिपादन श्रीर समर्थन पाया जाता है। श्रंत में भारत की श्राधुनिक दार्शनिक प्रगति पर दिख्यात करके हम ग्रंथ समाप्त करेंगे।

#### पहला श्रध्याय

### बौद्धधर्म का विकास—दार्शनिक संप्रदाय

किसी भी युग-प्रवर्तक श्रीर धर्म-शिष्ठक की वागी सकेतपुर्ण श्रीर कान्यमयी होती है। वह श्रपने युग के बहुत श्रातिक भेद से मनुष्यों को प्रभावित करती है श्रीर तरह-तरह के मस्तिष्कों को वश में कर लेती है। धर्म प्रवर्तकों के माहक व्यक्तित्व के सामने मानस-शाख की दृष्टि से मिन्न स्वभाव के पुरुष भी एकता के जाळ में फूँस जाते हैं। परतु उस महापुरुष के मरते ही उस के श्रनुयायियों के श्रातिक भेद प्रकट होने लगते हैं। उस के बचनों एव उपदेशों की श्रनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है श्रीर एक धर्म के श्रत-गंत, एक ही नासधारी, श्रनेक धर्म या दार्शनिक संप्रदाय चन्न जाते हैं। संसार के हर देश के इतिहास में ऐसा ही हुआ है। श्रम्भजातून श्रीर श्रस्तू

भौर कांट की अनेक व्याख्याए हो जुकी हैं।

जुद्ध के मरने के बाद उन के अनुयायियों में भी तीव्र मतभेद फैंब गया। प्रोफ़ेंसर कीथ का अनुमान है कि जुद्ध के बाद बौद्धों के कम से कम अठारह सप्रदाय धन गए थे। परतु इतने संप्रदायों के विषय में न तो बहुत जानकारी ही है न उन का वर्णन महस्वपूर्ण है। उत्तर-काबीन बौद्धधम के दो ही प्रमुख सप्रदाय हैं—होनयान और महायान। यान का अर्थ यात्रा का साधन या मार्ग समक्तना चाहिए। यह स्पष्ट है कि 'होन-यान' नाम महायान संप्रदाय वाजों का दिया हुआ है। होनयान सप्रदाय

के दारोनिक विचारों की व्याख्या में काफ़ी मतभेद रहा है। भगवद्गीता श्रौर ब्रह्मसूत्र एव उपनिषदों के तो श्रनेक भाष्य प्रसिद्ध ही हैं। जैनियों के दो सप्रदाय है, ईसाहयों के भी दो दत्त हैं। श्राधुनिक काल में हीगल को थेरवाद या स्थविरवाद अथवा वृद्धों का संप्रदाय भी कहते हैं। हीन-यान-पंथी अपने मत को बुद्ध की सच्ची शिचा मानते हैं। उन का कथन है कि 'त्रिपिटक' ग्रथ उन्हीं के मत का पोषण करते हैं।

वास्तिविक बौद्धर्म अथवा बुद्ध की शिक्षा क्या है, इस का निर्ण्य करने के लिए राजगृह में प्रथम सभा हुई। दूसरी सभा वैशाली में हुई जिस में स्थविरपन्न या वृद्ध-पन्न की जीत हुई। परंतु पराजित महासंघिकों ने सभा के निर्ण्य को नहीं माना। दोनों का विरोध चलता ही रहा।

बौद्धमं का विशेष प्रसार या प्रचार सम्राट् घशोक के समय में
हुआ। अशोक ने काश्मीर, लक्षा आदि भारत के भागों में प्रचारक भेजे।
सिरिया, मिश्र और यूनान में भी अशोक के बौद्ध शिक्तक जा पहुँचे। लंका
में तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को ही भेजा था। अशोक के प्रयश्नों
से बौद्धभमं, हिंद्धमं की एक शाखा न रह कर विश्वधमं बन गया।
अशोक ने बौद्धभमं को और बौद्धभमं ने अशोक को अमर बना दिया।
तीसरी शताब्दी ई० प्० में हो बौद्धभमं नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन
श्रीर जापान में प्रवेश कर चुका था।

श्रशोक के बाद बहुत काल तक उत्तर भारत में जो सम्राट् हुए उन्हों ने बौद्धमं को स्वीकार किया। यह सम्राट् यवन, शक, कुशन श्रादि जातियों के थे लगभग एक हज़ार वर्ष तक बौद्धमं भारत में विजयी होता रहा, इस के बाद गुप्तवंश के श्राधिपत्य में हिंदूधमं की उन्नति श्रीर बौद्धमं का पतन होने लगा। सातवीं शताब्दी में कुमारिल ने बौद्धमं का तीन खंडन किया। इस के बाद शंकराचार्य ने बौद्धों के बचे हुए प्रभाव को भी नष्ट कर डाला।

आरंभिक बौद्धधर्म अथवा हीनयान की प्रधानता के नाश के साथ-साथ ही हिंदू धर्म और महायान संप्रदाय का उदय हुआ। लंका (सीकोन) और वर्मा के लोग अभी तक हीनयान के अनुयायी हैं। चीन और जापान में महायान का प्रभुत्व है। दोनों में भेद क्या है ?

हीनयान-मत का विश्वास पाली अंथों में है, महायानों ने पाली अंथों की छौर पाळी-भाषा की विशेष परवाह न कर हीनयान का वर्णन के संस्कृत में प्रथ-रचना की । हीनयानों का मोच 'विज्ञान-सतान' का रुक जाना अथवा चेतना का नाश हो जाना है। मानना चाहिए कि यह बुद्ध को वास्तविक शिचा न थो। निर्वाण की यह अभावास्मक स्यास्या बुद्ध को अभिष्रेत न थी, यह इस पहले ही जिल चुके हैं। हीनयान पिष्कि वादो है। निर्वाण की 'प्रति-सरया-निरोध' भी कहते हैं। पाठक इस लवे चीड़े शब्द का अर्थ याद रक्खें। प्रतिसंख्या का अर्थ है प्रतीप या विषरीत बुद्धि । विज्ञान-प्रवाह को नाराक बुद्धि या घोष श्रथवा ज्ञान को 'प्रतिसख्या' कहते हैं। इस से विज्ञानों के रुक जाने को 'प्रतिसस्या-निरोध' कहते हैं जो कि जीवन का जषप है। ज्ञान के श्रविरिक्त दूसरे कारणों से (जैसे गहरी नींद में) जो चेतना-प्रवाह रुक-सा जाता है उसे 'अवितसंख्यानिरोध' कहते हैं। 'जा भाव सत् हैं उन्हें श्रसत् कर दूं यह बुद्धिशिवसक्या है ( देखिए शाकर माध्य पर रस्तप्रमा-२। २। २२ )। अपनी आवांचना में शंकराचार्य कहते हैं कि बौद्धमत में दोनों प्रकार का 'निरोध'—ज्ञानकृत भ्रथवा स्वतः— असंभव है।

श्रासमा श्रीर स्वार दोनों मूछे हैं, मिच्या हैं। मोद्यार्थी का किवी से भेम नहीं करना चाहिए। विश्व बैराग्य श्रीर कठिन तपस्या श्रहेत बनने के लिए श्रनिवार्य हैं। श्रहेत से तार्प्य हिंदु श्रों के लीवन्मुक्त से है। श्रहेंत को स्वय श्रपना निर्वाया या मोद्य-साधन करना चाहिए। सुमुद्ध को किसी से मतवाब नहीं रखना चाहिए, कुछ सग्रह नहीं करना चाहिए; जन-समर्ग से सर्वथा बचना चाहिए। ससार को पवित्र बनाने का श्रमिवाया करना उचित नहीं है। श्रपने को मुक्त कर लोना हो सब से बड़ा काम है। होनयान बौद्धों ने बुद्धि जी के उदार जीवन श्रीर उस से मिवाने वाजी

शिलाघों को भुता दिया। वैयक्तिक पित्रता और तपस्या पर उन्हों ने ज़ोर दिया, यह श्रन्छी बात थी। परंतु संन्यासी के जीवन से 'प्रेम' शब्द का वहिष्कार करना ठीक नहीं कहा जा सकता।

हीनयानों के दार्शनिक सिद्धांत भी महायान से भिन्न हैं, इन पर हम बाद को दिष्टिपात करेंगे। सद्तेष में कहें तो हीनयान यथार्थवादी, श्रनेक बादी श्रीर नैराक्ष्यवादी हैं।

महायान का श्रभ्युद्य हीनयानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का फल था।

हीनयान भिच्नुश्रों के कठिन तपश्चरणों से लोग

विरक्त होने बगे। श्रशोक से कनिष्क के काल

चक जो प्रवृत्तियां छिपे-छिपे काम कर रही थों वे महायान के रूप में परि--गत हो गईं। हीनयान धर्म में हदय श्रीर उस के मनोवेगों के लिए स्थान न था, प्रेम श्रौर भक्ति के लिए जगह न थी। मनुष्य के इतिहास में यह श्रकसर देखा जाता है कि श्रतिशय बुद्धिवाद के बाद एक ऐना युग श्राता है जिस में भावनाओं को प्रधानता दो जातो है। शंकराचार्य के बाद रामा-नुज का आना कुड़ ऐसा ही था। महायानों का दावा है कि वे ही बुद्ध के चास्तविक उत्तराधिकारी हैं, बुद्ध जी की शिका के हृद्य की उन्हों ने ही पहचाना है। उन का दर्शन, हीनयानों की तरह, अभावात्मक नहीं है। -महायान धर्म ने प्रेम और भक्ति के लिए स्थान बनाने की कोशिश की। -यहां ईश्वर, श्रात्मा श्रोर निर्वाण सब की धारणाए भावास्मक हो गईं। १ इस में सदेह नहीं कि बौद्धवर्म के इस परिवर्तन में श्रन्य धर्मी से श्राए हुए अनुयावियों का काफ़ी हाथ था। इन जोगों ने बुद्ध की शिचा में कुछ विजातीय श्रश मिला कर उसे जनता के जिए रुचिकर बना दिया। चुद्धे को भगवान् बुद्ध बना दिया गया । उन्हें 'धर्मकाय' का नाम दिया नाया । धर्म का मृतं स्वरूप ही भगवान् बुद्ध हैं । सर्वेष्यापिनी आध्यात्मिक शक्ति ही धर्म है। वही श्रादि बुद्ध है। यही महायानों का ब्रह्म है। इसी

१राधाकुष्णन् भाग १, पृ० ५९१

का श्रवतार बद्ध है। प्रश्येक न्यक्ति 'बुद्ध' यन सकता है, इस लिए बुद्ध भनेक हैं। ऐतिहासिक बुद्ध स्नादि बुद्ध या धर्मकाय की, जो कि एक-मान्र तस्व है, श्रभिष्यक्ति मात्र हैं। धर्मकाय देश काल की उपाधियों से मुक्त है। निर्वाग का अर्थ शून्यता नहीं, बिक आदि-बुद्ध की पिवत्रता की प्राप्त करना है। धर्मकाय जब नामरूप धारण कर लेता है तो उसे 'संभोग-काय' कहते हैं। वेदांत में इन्हें क्रमशः ब्रह्म श्रीर ईरवर कहा गया है। धर्मकाय से बोधिसम्बों की उरपत्ति होती है। महायान ने ऋईत् के भादर्श के वदले जो संसार से विमुख रह कर श्रपनी मोच के साधनों में बगा रहता है, 'बोधिसरव'' का श्रादशं रक्खा । हिंदू धर्म के श्रवतारों की तरह ससार के कल्याण के लिए धर्मकाय से 'बोधिसस्व' उद्भूत-होते हैं। वुद्ध संसार में भ्रपने किए साधना करने नही श्राए। दु खितों का प्रेम ही उन के श्रवतार का कारण हुआ। योधिसत्व श्रविराम समार के मोच के जिए प्रयश्न करते हैं और वे श्रवें वे धाप मुक्त होने से इन्कार कर देते हैं। 'जब तक ससार दु.ख से मुक्त न होगा, हम भी अपना निर्वाण स्वीकार नहीं करेंगे', यह बोधि सक्वों की प्रतिज्ञा है। सिर्फ़ अपने आनद का ध्यान रखना बोधिसरवों ने नहीं सीखा। बोधिसत्वों में स्वार्थ का लेश नहीं होता। ससार में कुछ दिन उहर कर बोधिसस्ट फिर बुद्ध माव को प्राप्त हो जाते हैं। इन देव भावापन्न बुद्धों का ससार में श्रवतार होने पर उन्हें ''निर्माणकाय" कहा जाता है। श्रमिताम, श्रवलोकितेश्वर श्रादि श्रन्य बुद्धों के नाम हैं जो कि देवभावापन्न श्रवस्था में ऐतिहासिक बुद्ध के साथ रहते हैं।

इस प्रकार इस देखते हैं कि महायान धर्म में हिंदूधर्म की सभी चीज़ें वर्तमान हैं। बौद्धधर्म ने हिंदूधर्म का रोचक रूप धारण करके उन्नित की श्रीर फिर हिंदूधर्म के खगभग समान हो जाने के कारण श्रपना शाकर्षण खो दिया। भारतवर्ष से बौद्धधर्म के लोप हो जाने का एक

<sup>&</sup>lt;sup>¶</sup>श्रानद कुमारस्वामी, पृ० २२९

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>वही, पृ० २३९

कारण यह भी था। उधर बाहाणों ने बुद्ध को अपना अवतार मान लिया, इधर महायानों ने हिद्धर्म का विरोध छोड़ दिया और रामकृष्ण की पूजा की वैधता तक स्वीकार कर जी । वैष्णवधर्म और शैवधर्म का उदय होने पर महायान में कोई विशेषता नहीं रह गई। मिचुओं का उत्साह भी कम हो गया; उन के जीवन की पवित्रता कम हो गई। संघ कमज़ोर पढ़ गया। इन्हीं कारणों से बौद्धधर्म का हास हुआ।

बौद्धर्म का विकास श्रीर हास वास्तव में भारतवर्ष के धार्मिक इति-हास का विषय है। यहां उन का थोडा-सा वर्णन ऐतिहासिक तारतम्य को सुबोध बनाने के लिए किया गया है। इस के श्रागे बौद्धों के दाशंनिक संप्रदायों का वर्णन होगा।

हीनयान श्रीर महायान के श्रंतर्गत विभिन्न दार्शनिक मतों का उदयः हुश्रा। बीदों के चार दार्शनिक संप्रदाय प्रसिद्ध हैं श्रर्थात् सौन्नांतिक, वैभाषिक, योगाचार श्रीर माध्यमिक। इन में से पहले दो हीनयान के संप्रदाय हैं श्रीर दूसरे दो महायान के। इन दर्शनों के श्रापेत्तिक काल का निर्णय कंठिन है। विशेषतः, माध्यमिक श्रीर योगाचार का काल-संबंध कुछ गडबढ़ है। दार्शनिक विकास की दृष्टि से माध्यमिकों का शून्यवाद योगाचारों के विज्ञानवाद से बाद को श्राना चाहिए। परंतु नागार्जन का समय श्रसंग श्रीर वसुबंध से, जो कि विज्ञानवाद के प्रमुख शिक्क हैं, पहले है। विषय को ठीक से हृद्यंगम कराने के लिए हम दार्शनिक विकास के क्रम का ही श्रनुसरण करेंगे।

वैभाषिक मत का प्रतिपादन करनेवालों में दिङ्नाग श्रौर धर्मकीर्ति मुख्य हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि दिङ्न नाग कालिटास का समकालीन था क्योंकि भेघदूत' में कवि ने उस पर कटान्न किया है। दिङ्नाग ने 'प्रमाग्य-समु-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राधाकुष्णन, माग १, पृ० ५९८

毛!

चय' नामक ग्रंथ जिखा था जो संस्कृत में उपजन्ध नहीं है। धर्मकीतिं ने 'न्यायविंदु' जिखा है। यह तर्कशास्त्र का ग्रंथ है जिस पर धर्मोत्तर ने -टीका जिखी है। धर्मकीर्ति शकराचार्य से पहजे हुषा था।

सीत्रातिक मत का संस्थापक कुमारताब्ध (२०० ईसवी) बताया जाता है। सीत्रातिक श्रीर वैभाषिक समदाय में भेदक रेखा खींचना कमी-कमी कठिन हो जाता है। धर्मीत्तर को सौत्रातिक जोखक बताया जाता है। शायद तीन पिटकों में से स्त्रपिटक को विशेष महत्व देने के कारण कुछ बौद्धों का सौत्रांतिक नाम पड़ा। सौत्रातिक श्रीर वैभाषिक दोनों को मिला कर 'सर्वाहितखवादी' कहते हैं।

योगाचार सप्रदाय के प्रवर्तक श्रसग श्रीर वसुवंधु थे। यह दोनों साई थे, इन का समय तीसरी शताब्दी समसना चाहिए। वसुवधु का 'श्रभिधर्मकोश' बौदों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस मत का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ 'लंकावतारस्त्र' है जिस में बुद्ध ने रावण को शिक्ता दी है। प्रसिद्ध कवि श्रश्ववोष, जिस ने 'बुद्धचरित' में बुद्ध की जीवन-कथा जिली है, इसी नमत का श्रनुयायी था। वह 'श्रद्धोरपाद-शास्त्र' का लेखक है।

माध्यमिक मत का प्रमुख लेखक नागार्जुन है। नागार्जुन ने 'मूख-मध्यमकारिका' नामक प्रथ बिखा है जिस पर चहकोर्ति ने टोका को है।
मारतीय दर्शन-साहित्य में इस प्रथ का बहा महत्वपूर्ण स्थान है। नागार्जुन के तर्कना-प्रकार की नक़ल बहुत लेखकों ने की है। नैषधकार श्रीहणं
-ने जो वेदात का प्रसिद्ध लेखक है, श्रपने 'खडनखडखाय' में नागार्जुन की श्राबोचना शैली का श्राध्य लिया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक बैडले ने श्रनजाने, नागार्जुन के तर्कों का पुनरुजोवित किया है। बैडले की
-स्ट्यु को भी श्रभी पद्रह-बोस वर्ष ही हुए हैं। नागार्जुन के शिष्य श्रायंदव का 'शतशास्त्र' या 'चतुःशतक' माध्यमिकों का दूपरा प्रसिद्ध ग्रंय है।
नागार्जुन को श्रश्वघाष (१०० ईसवी) का शिष्य बतलाया जाता

पाठकों को याद होगा कि चार्वाक ने प्रत्यत्त के श्रतिरिक्त सब प्रमाखों न्सर्वास्तित्ववाद-वैमाधिक श्रीर का परिस्थाग कर दिया था। बौद्ध लोग प्रस्यच नौत्रातिकः अनुमान प्रमाण श्रौर श्रनुमान दो प्रमाणों को मानते हैं। इसे क्तिए उन्हें श्रनुमान के प्रामाण्य की चार्वाकों के विरुद्ध रचा करनी पढ़ी। -श्रनुमान प्रमाश ब्यासि पर निर्भर हैं। धूम या धुँ हा श्रनि से श्रवग कभी नहीं देखा गया है, इस जिए धूम श्रीर बिह्न में न्याप्य-व्यापक-भाव है। श्रामि व्यापक है। व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रह सकता, श्रामि के विना धूम की स्थिति श्रसभव है। धूम श्रौर श्राग्न के इस सबंघ का ज्ञान च्याप्ति-ज्ञान है। चार्वाक कहता है कि न्याप्ति-ज्ञान मूठा है, बौद्धों का कथन है कि न्याप्ति-ज्ञान सत्य है। धूम को देख कर श्रग्नि या बिह्न का श्रनुमान किया जा सकता है और यह अनुमान ठोक भी है। 'इस पर्वत में बिह्न है, च्योंकि इस में धुँ थ्रा है' यह श्रनुमान सर्वथा ठोक है। दो स्थानों में ब्यासि माननी चाहिए। एक तो कार्य-कारण में व्यासि-संबंध रहता है, दूसरे उन दो वस्तुश्रों में जिन में तादास्म्य सबध है। श्रम्नि धूम का कारण है इस जिए उस में ज्याप्ति मानी जा सकती है। इसी प्रकार जाति श्रीर व्यक्ति में नित्य संबंध है। एक पशु हरिया न हो यह संभव है, परतु हरेक हरिया की श्रेगी पशुत्व के श्रंतर्गत है। जहां 'तदुरपत्ति' श्रोर 'तादास्म्य' सबंध -रहता है वहां व्याप्ति मानी जा सकती है और माननी चाहिए।

बौद्धों का कथन है कि संदेह या संशय एक हद तक हो करना चाहिए। यदि सदेह अनुभव के विरुद्ध चला जाय तो उसे छोड़ देना चाहिए। वह संदेह जो हमें विरोधामास या व्याघात में फँसा दे त्याज्य है — व्याघाता-चिधराशंका। अनुमान के प्रामाण्य में संदेह करना जीवन के विरुद्ध है, चह स्वतः-विरोधी भी है। अनुमान को प्रमाण माने बिना जीवन का काम नहीं चल सकता। फिर अनुमान का अप्रामाण्य भी अनुमान को सहायता के बिना, केवल प्रत्यच्च से, सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस लिए अनुमान को अवस्य प्रमाण मानना चाहिए।

मनुष्यत्व बहुत से मनुष्यों में रहता है इस लिए मनुष्यत्व को सामान्या या जाति कहते हैं। इसी प्रकार घटस्य जाति, सामान्य लच्चण वा निवेध पराव जाति श्रादि मानी जाती हैं। नैयायिकीं के इस मत का बौद्ध कोग खडन करते हैं। घट ही वास्तविक है, घटत्व ( घड़ापन ) वास्तविक नहीं है। वैभाषिकों और भौत्रातिकों का कथन है कि 'घटत्व' या 'मनुष्यत्व' केवल कल्पना की चीज़ें हैं, इन की कहीं सत्ता नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना श्रवग गुण है, सामान्य गुण नहीं पाए आते। संसार के सारे पदार्थ 'स्वलच्या' हैं, स्वलच्यां का समुदाय ही करत है। सामान्य कक्षों का श्रमाव है; श्रथवा वे करपना की चीज़ें हैं। वैसाधिकों के सत में इसी प्रकार गुण, कर्म, नाम, श्रीर द्रव्य भी काल्पनिक हैं। यह हमारी बुद्धि की धारगाए मात्र हैं। वाह्य जगत में इन जैसी कोई वस्तु नहीं है। सर्वास्तिखवादियों का यह मत दुलु-कुलु प्ररस्तू ग्रौर ष्टांट से मिलता है। श्रारश्तु ने सामान्यों ( यूनिवर्सहस ) की श्रालग सत्ताः नहीं मानी और कांट ने भी दृष्य, गुण श्रादि की धारणाओं को मनः-सापेच या बुद्धि-सापेच ठहराया है।

नैयायिकों के मत में सरपदार्थ उसे कहते हैं जिस का सत्ता सामान्य से योग हो (सत्तासामान्ययोगित्व सरवम्) सरपदार्थ का लच्चण असत् पदार्थ वह है जिस का 'सत्ता' नामक महासामान्य से संबंध नहीं हैं। 'श्रश्वत्व' 'गोरव' 'घटत्व' श्रादि जातियां होटी या कम स्थापक जातिया हैं, इन्हें श्रपर सामान्य कहते हैं। पश्रुश्व आति श्रश्वत्व या गोरव की श्रपेचा बड़ी है श्रर्थात् ज्यादा व्यापक है इसिंखए पश्रुश्व जाति श्रश्वत्व की श्रपेचा 'पर सामान्य' हैं। 'सत्ता' जाति स्थ से बड़ी जाति हैं; सत्ता की श्रपेचा कोई जाति 'पर' नहीं है। इसिंसा जाति से जिस का योग हो वह 'सरपदार्थ' है।

बौद्ध जोग इस मत का खडन करते हैं। यदि इस नैयायिकों कार

**१दे**खिए हिरियन्ना, पु० २०४

मत मानें तो स्वयं 'सत्ता' जाति में सरपदार्थ का यह जत्त्वण नहीं घटता । इस जिए नैयायिकों का खत्त्वण 'श्रव्यास' है। फिर बौद्ध विचारक सामान्य जत्त्वण या जाति के पृथक् श्रस्तिस्व में विश्वास भी नहीं रखते। प्रश्न यह है कि बौद्धों के मत में सरपदार्थ का क्या जत्त्वण है !

सरपदार्थ वह है जो कुछ करे, जिस में अर्थ-किया-कारिता हो (अर्थ-कियाकारित्वं सत्त्वम् )। जो कुछ करता नहीं वह असत्पदार्थ है। सत्पदार्थ की मुख्य पहचान यही है कि वह अपने अस्तित्व के अत्येक चण में कुछ करता रहे। सत्पदार्थ प्रतिचण अपने कार्यों को उत्पन्न करता रहता है। अत्येक सत्पदार्थ प्रत्येक चण में किसी कार्य का कारण होता है; वह कुछ न्य उत्पन्न करता रहता है। सत्पदार्थ के इस जचण से 'चणिक-चाद' का सिद्धात सिद्ध होता है।

ससार के सारे पदार्थ चिणक हैं, वे प्रतिचिण बदलते रहते हैं। विश्व में कुछ भी स्थिर नहीं है। श्राध्यात्मिक जगत चिणकवाद श्रीर भौतिक जगत में सभी कुछ परिवर्तन-

शील है। जिन्हें इम 'वही' कह कर पहचानते और स्मरण करते हैं वे वास्तव में 'वही' नहीं होते। जीवन के किन्हीं दो चणों में हम स्वयं 'वही' नहीं रहते। ऊपर हम देख चुके हैं कि चणिकवाद में स्मृति और प्रत्यमिचा की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि इन कठिनाइयों के हाते हुए ऐसी कौन सी युक्ति है जिस के कारण चणिकवाद को विचारणीय सिद्धांत कहा जा सके ?

चिष्यकवाद की युक्ति सरपदार्थ की परिभाषा से प्राप्त होती है। 'सर्व-दर्शन-सग्रह' में इस युक्ति को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है। कार्य को उत्पन्न करने का अर्थ है कारण का कार्यरूप में परिण्यत हो जाना। मिटी घट नामक कार्य को उत्पन्न करती है इस का अर्थ है कि मिटी घट-रूप हो जाती है। हम देख चुके हैं कि सरपदार्थ का चचण 'कुछ करते रहना' अर्थात अनवरत कार्यों को उत्पन्न करते रहना है। इस का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक सरपदार्थ प्रतिचया कार्य उरपन्न करता रहता है श्रयवा कार्य-रूप होता रहता है। प्रत्येक सत्पदार्थ प्रतिचया अपना स्वरूप परिवर्तित करता रहता है। इस का साफ़ अर्थ यही है कि प्रत्येक सापदार्थ चियाकः है ( यरसत् तत्चियाकम् )।

श्राप कहेंगे कि 'सरपदार्थ वह है जो कार्य उरपन्न करे'। इसे मान कर मी चिण्कवाद से बचा जा सकता है। यह क्या ज़रुरी है कि एक-सरपदार्थ श्रमी श्रपना कार्य उरपन्न करें। मिट्टी श्राज या श्रमी ही घड़ा क्यों बन जाय, कल क्यों न बने ? लेकिन बौद्ध इस श्रालोचना से सह-मत नहीं होंगे। मान लीजिए कि विवाद-प्रस्त सरपदार्थ 'क' है जो कि 'ख' 'ग' श्रादि कार्यों को उरपन्न करने की चमता रखता है। यदि 'क' में 'ख' को सरपन्न करने की चमता रखता है। यदि 'क' में 'ख' को सरपन्न करने की चमता रखते हुए 'क' श्रकमीय रहे श्रालेगा, श्रीर यदि उस में यह चमता नहीं है तो वह 'ख' को उरपन्न करने के लिए 'क' को उरपन्न करने की चमता रखते हुए 'क' श्रकमीयय रहे श्रयांत् 'ख' को उरपन्न नकरें, यह श्रसमव है। यदि 'ख' को उरपन्न करने के लिए 'क' को किसी श्रीर वस्तु 'व' की श्रावश्यकता पड़ती है तो कहना चाहिए कि 'क' में 'ख' को उरपन्न करने की चमता नहीं है। परंतु यदि 'क' में किसी भी कार्य को उरपन्न करने की चमता नहीं है तो वह 'है' वह सरपदार्थ है, इसी में संदेह है।

प्रत्येक वर्तमान पदार्थ को या तो अपना कार्य अभी उत्पन्न करना चाहिए या कभी नहीं। 'ख' को उत्पन्न करने की समता रखते हुए। यदि 'क' आज अकर्मण्य रह सकता है तो कल नयों नहीं रह सकता है जो वर्तमान स्था में कुछ नहीं कर सकता उस से भविष्य में क्या आशा की जा सकती है ? और अगर 'क' अभी 'ख' को उत्पन्न करता है तो इस का अर्थ यह है कि 'क' 'ख' में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। 'क' के नष्ट होने पर ही 'ख' उत्पन्न हाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे सल्पदार्थ स्थाक हैं।

चिष्णकवाद को कुछ आलोचना हम पहले भाग में दे चुके हैं। प्रायः
सभी आस्तिक और नास्तिक विचारकों ने चिष्णकवाद की आलोचना
चिष्णकवाद का खंडन किया है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में जैनों की घोर से चिष्णकवाद को समीचा इस प्रकार की गई है। कुतप्रशाहाहतकर्मभोग-भवप्रमोचस्मृतिभंग दोषान्।

उपेच्य साज्ञात्ज्ञ्या भगमिच्छ बहो महा साहसिकः परोऽसौ ( पृष्ठ २ १ ).

च्याकवाद को मानने पर किए हुए कमीं का फल नहीं मिल सकता-इस लिए 'कृतप्रणाश' (कृत कर्म के फल की अप्राप्ति) दोष आता है। इसी प्रकार वर्तमान कर्ता को जो कर्मफल प्राप्त होता है वह भी न्याय-संगत नहीं है। क्योंकि जिन कर्मों का फल मिल रहा है वह अन्य कर्ता ने किए थे। यह 'अकृत कर्म भोग' अथवा 'अकृताभ्यागम' दोष हुआ। स्मृति भी नहीं बन सकती। चिण्कवाद के अनुसार बध-मोच भी नहीं हो। सकते। इतने आचेपों के रहते हुए चिण्कवाद को माननेवाला प्रतिपची-सचमुच बड़ा साहसी है।

सांख्य सूत्र का कहना है कि चिणिकवाद को मानने पर कार्य-कारण--व्यवस्था नहीं बन सकती। क्यों कि—

पूर्वापाये उत्तरायोगात् । ( घ० १ । ३६ )

पूर्वस्य कारणस्यापाय काले उत्तरस्य कार्यस्य उत्पत्यनौ चित्यादिष नः चिण्यक्वादे संभवति कार्यकारणभावः । (विज्ञान मिन्नु)

जब तक कार्य उत्पन्न होता है तब तक कारण नष्ट हो चुकता है। नष्ट हुए कारण से कार्य की उत्पति नहीं हो सकती। श्रन्यथा किसी वस्तु के नाश होने से कुछ भी उत्पन्न हो जाय।

नैयायिकों ने भी साधारण श्राचेपों के साथ ही एक महस्वपूर्ण श्राचेप, किया है। बौद्धों ने नैयायिकों के सरपदार्थ के जच्च का खंडन किया। श्रीर नई परिभाषा दी है। नैयायिक खोगों का कथन है कि बौद्धों की परि- भाषा मान लेने पर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो सकता। 'अर्थिकिया-कारिता' सरपदार्थ का लच्च है। इस का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ को जानने के लिए उस की 'अर्थिकियाकारिता' या 'क्यावहारिक योग्यता' को जानना चाहिए। यदि आप किसी पदार्थ को जानना चाहि तो आप को उस की न्यावहारिक चमना का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस का अर्थ यह है कि आप उस पदार्थ के 'कार्य' का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उस 'कार्य' का ज्ञान—'ख' का ज्ञान—कार्य के कार्य अर्थात् 'ग' को जाने बिना नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'ग' को जानने के लिए 'ग' के कार्य 'घ' को जानना ज़रूरी है। यह अनवस्था दोप है।

यदि कुछ भी स्थिर नहीं है तो न्याप्ति को प्रहण करके श्रनुमव करने वाला कर्ता भी नहीं मिल सकता। इस प्रकार श्रनुमान-प्रमाण श्रसंभव हो जायगा। यह नैयायिकों की दूसरी श्राकोचना है।

चियाकवाद के सिद्धांत को सभी बौद्ध मानते हैं। इस के बाद हम वैभाषिक मत का विशेष वर्णन करेंगे।

सर्वास्तित्ववादी वाद्य जगत की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं । उन्हें हम यथार्थवादी श्रीर बहुत्ववादी या श्रमेकवादी कह सकते हैं । वैभाषिकों के मत में, समस्त

विश्व परस्पर-निरपेच श्रनत स्ववचर्णों का समुदाय है। प्रत्येक स्ववचरण श्रपने ही समान है श्रीर उस का वर्णन उसी के समान हो सकता है। किन्हीं दो स्ववचर्णों का एक-सा वर्णन नहीं हो सकता। वैपापिक परमाणु-वादी है। स्ववचर्ण परमाणुश्रों के बने हुए हैं। इन के परमाणुश्रों को परिवर्तन-शीव सममाना चाहिए। वैभाषिक चार तत्वों में विश्वास रखते हैं श्रश्यात् पृथिवी, जल, वायु और तेन। वे श्राकाश-तथ्व को नहीं मानते। परमाणु को चन्नु, श्रोत्र, नासिका श्रादि इंद्रियों से प्रहण नहीं कर सकते। सर्वास्तिथवादी दो श्रीर तीन परमाणुश्रों के समुदाय नहीं मानते। ससार के सारे पदार्थ या तो मृत श्रीर मौतिक है श्रथवा चित्त श्रीर

## बौद्धधर्म का विकास—दार्शनिक संपदाय

चैति सर्वास्तित्ववादी नैरारम्यवाद के समर्थक हैं। वाह्य विषयों स्टक्सु कर इंद्रियां विज्ञानों को उत्पन्न करती हैं। विज्ञानों के श्रतिरिक्त कोई श्रारमा नहीं है। इद्रियां भौतिक हैं।

वाह्य पदार्थ चित्त में श्रपना श्राकार अथवा श्रपने श्राकार के विज्ञान उत्पन्न करते है। इन विज्ञानों श्रीर वाह्य पदार्थों दोनों का 'प्रत्यच' होता है। इंद्रिय-ज्ञान ठीक पर श्रस्पष्ट होता है बौद्धिक ज्ञान कल्पना-प्रसूत श्रीर सूठा होता है।

बुद्ध एक साधारण मनुष्य थे जिन्हों ने श्रपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त किया। मरने के साथ ही उन की सत्ता का श्रंत हो गया।

वाह्य जगत की सत्ता है लेकिन उस का ज्ञान प्रत्यच्च से प्राप्त नहीं होता। वाह्य पदार्थीं की तस्वीरें मन पर सीत्रानिक-दर्शन खिच जाती हैं, जिन की सहायता से वाह्य

विच जाती हैं, जिन की सहायता से वाद्य वस्तुश्रों का श्रनुमान किया जाता है। यदि प्रत्यच मानसिक तस्वीरों का ही होता है तो वाद्य जगत को मानने की क्या ज़रूरत है ? सीन्नातिकों का कथन है कि बिना वाद्य जगत की स्वतंत्र सत्ता माने काम नहीं चल सकता। प्रत्येक मानसिक तस्वीर या विज्ञान के प्रत्यच के साथ ही वाद्य पदार्थ का भी प्रत्यच होता है। मानसिक विज्ञान के ज्ञान का एक श्रंग 'वाद्यता' का ज्ञान भी होता है। विज्ञान किसी वाद्य पदार्थ की श्रोर संकेत करता है, यह विश्वास इतना स्वामाविक है कि इस में श्रविश्वास करने वाले को हेतु देना चाहिए न कि विश्वास करने वाले को। यदि इष्ट पदार्थ विज्ञान का ही विकार होता तो उस के साथ उस के 'बाहरपन' या बाहर होने का ज्ञान न श्राता। वाद्यता विज्ञानों में नहीं पदार्थों में है। श्री शंकरावार्य ने भी योगाचारों के विरुद्ध इसी तर्क का प्रयोग किया है। 'वाद्यता'-ज्ञान की सिद्ध के लिए बुद्धि-निरपेच वाद्य-जगत की सत्ता स्वी-

१ पॉच भृतों के वने हुए पदार्थों को 'मौतिक' कहते हैं, चित्त के विकारों को 'चैत्त' कहा जाता है, जैसे सुख, दु ख, मोह, विचार श्रादि।

कार करना श्रावश्यक है। दूसरे, बिना वाह्य पदार्थों को माने विज्ञानों की विचित्रता समक्त में नहीं श्रा सकती। किमी विशेष एक में एक विशेष विज्ञान क्यों उरपन्न होता है इस का कारण विभिन्न वस्तुश्रों की उपस्थित के श्रातिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। पाश्चात्य विज्ञानवादी बकंते ने विज्ञानों की विभिन्नता का कारण ईश्वर को बतलाया था। परतु ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना सरवा नहीं है। बकले धार्मिक व्यक्ति था श्रीर उस के युग में भी ईश्वर को सत्ता में सहज विश्वास था। धौद्ध लोग जन साधारण के श्रर्थ में ईश्वर को नहीं मानते।

क्यों कि स्वलच्यों का ज्ञान श्रनुमान से होता है इस लिए उन के विषय में संश्वासमक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। वास्तव में वैभाषिकों के मत में भी 'स्वलच्यों' का ज्ञान मिद्ध नहीं होता। जो संसार के सब पदार्थों से विलच्या है ऐसे स्वलच्या का वर्णन ही नहीं हो सकता, इस प्रकार के श्रनत स्वलच्या अनत अर्थय पदार्थ ही समम्मने चाहिए। सोत्रातिक के मत में तो स्वलच्यों की सत्ता भी श्रनुमान-साध्य है। स्वलच्यों का प्रत्यत्त नहीं होता। इस किए उन के विषय में कुछ भी कहना श्रीर भी कठिन है। फिर भी सोत्रांतिक मानते हैं कि वाह्य पदार्थ च्यानक हैं।

सीत्रातिकों के इस मत का कि वाह्य पदार्थों की उपस्थित श्रनुमान-हारा जानी जाती है, वैभाषिकों ने खडन क्या है। वास्तव में सीत्रांतिक-कृत श्रवेचण का का विश्लेषण मनुष्यों की साधारण-बुद्धि के विरुद्ध है। मेरा श्रनुभव यही है कि मैं पेड़ को देखता हू। यह कहना कि वास्तव में मैं पेड की मानसिक नस्वीर या विज्ञान देखता हूं और उस से पेड़ का श्रनुमान करता हू ज्यर्थ का पांडरय है। ''तुम पहले पेड़ का मानसिक या चैत्त विकार देखते हो शौर फिर उस के द्वारा वाह्य पेड़ की धोर सकेत करते हो'',

१ अवेत्त्र अर्थात् देखने की क्रिया या घटना, 'दर्शन-क्रिया' में क्या होता है इस का विश्लेषण अथवा निरूपण।

यह वस्तु-न्थिति का ठीक वर्णन नहीं मालूम होता। सीधी बात यह है कि मैं श्रॉख खोजते ही तुरत पेड़ को देख जेता हू।

वैभाषिकों के समान सौत्रातिक भी परमाणुवाद, नैरात्यवाद श्रीर श्रनीश्वरवाद के समर्थक हैं। सम्यक् ज्ञान से सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यारा ज्ञान व्यावहारिक या प्रयोजन-मूलक होता है। मिथ्या ज्ञान वह है जिस से प्रयोजन-सिद्धि न हो सके। स्वम के जल से प्यास नहीं बुक्तती। धर्मोत्तर ने श्रपने न्यायिंदु में उम दर्शन या प्रेच्या श्रथवा इंद्रिय-प्रत्यच को सत्य कहा है जो सर्वथा हब्ट पदार्थ पर निर्मर हो, जिस में कल्पना ने कुछ जोड़ना या घटाना न कर दिया हो। नाम श्रीर सबध बौद्धिक हैं, इस लिए सत्य को विकृत करनेवाले हैं। नाम श्रीर सबंधहीन निर्विकल्पक प्रत्यच में स्वल्पणों का वास्तविक रूप प्रकट हाता है।

संसार का कोई बनाने वाला नहीं है। यह स्टि अनादि काल से यों ही चली आ रही है। प्रत्येक घटना के एक से अधिक कारण होते हैं, इस लिए एक स्टि कर्ता जगन का कारण नहीं हो सकता।

हीनयान के दा दार्शनिक सप्रदायों का वर्णन हम कर चुके। महायान योगाचार अथवा के अतरर्गत भी दां प्रसिद्ध दर्शन हैं —योगा-विज्ञानवाद चार और माध्यमिक। यागाचार को विज्ञान-वाद और 'ज्ञानाद्वैतवाद' भी कहते हैं। योगाचार मत में अनेक शिच्छक हुए हैं और उन के सिद्धातों में कहीं कहीं भेद हैं। योगाचार नाम से प्रकट होता है कि इस मत के मानरेवालों की यौगाक्या कियाओं में आस्था है धौर उन्हों ने अपने वार्शनिक सिद्धातों को योगाभ्यास-जनित अनुभव के बल पर प्रतिपादित किया है।

सौत्रातिकों की श्राबोचना ही योगाचार दर्शन को गति प्रदान करती है। सौत्रातिकों ने मानसिक तस्त्रीरों श्रथवा विज्ञानों को प्रत्यच्न-गोचर श्रीर वाह्य पदार्थों को श्रनुमेय ठहराया था। मानसिक तस्वीरों का कोई वाह्य कारण होना चाहिए। विज्ञानवादी वाह्य संसार की सत्ता को एकदम श्रस्वीकार कर देता है। सौत्रातिकों की जो श्राकोचना वैभाषिकों ने की थी उस से योगाचार की श्राकोचना भिन्न है। योगाचार मानता है कि हमें प्रत्यच्च 'विज्ञानों' का ही होता है, वाह्य पदार्थों का नहीं। इस विषय में इस का सौन्नातिक से मतभेद नहीं है। पर वह श्रागे बद कर सौन्नातिक के विरुद्ध कहता है—इसीजिए वाह्य पदार्थों की सत्ता मानने की ज़रूरत नहीं है। जिन पदार्थों का कभी प्रस्थच श्रनुभव नहीं होता उन के मानने से क्या लाभ ? यह श्रावश्यक नहीं कि विज्ञानों के प्राहुर्भाव के कारण वाह्य पदार्थ ही हों। विज्ञानों के कारण स्वय विज्ञान भी हो सकते हैं। एक चित्रान दूसरे चित्राक विज्ञान को उत्पन्न करके नच्च हो जाता है। इसी प्रकार विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है। विज्ञानों का यह प्रवाह या विज्ञान-सतान, हो चरम तस्व है। विज्ञानों की धारा के श्रतिरिक्त ससार में कुछ भी नहीं है। योगाचार वाह्य जगत और श्रास्मा दोनों की सत्ता से इनकार करते हैं।

यदि सब कुछ विज्ञान-मात्र ही है तो पदार्थ 'बाहर' क्यों दीखते हैं ? विज्ञान तो द्रष्टा के भीतर होते हैं, यही नहीं बिल्क यह विज्ञान संतित हो आत्मा या द्रष्टा है, तो फिर सब पदार्थ मुक्त में हैं या मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा श्रनुभव होना चाहिए। इस के विपरोत, यह पदार्थ मुक्त से भिन्न श्रीर बाहर हैं, ऐसा श्रनुभव क्यों होता है।

विज्ञानवाद का उत्तर है कि दृष्य, गुण श्रादि की भौति 'बाहरपन' की धारणा भी कालपनिक या बुद्धि-सापेच है। इस चिष् यह श्राचेप कोई बड़ी कठिनाई उपस्थित नहीं करता ।

विज्ञानवाद का सब से बड़ा तर्क स्वमों की सृष्टि से मिलता है। स्वम में, विपिचियों के अनुसार भी, वाह्य भौतिक पदार्थ नहीं होते। फिर भी वहा तरह-तरह के पदार्थ दीखते हैं। वैचित्र्य की व्याख्या के लिए वाह्य जगत आवश्यक नहीं है। स्वम के हाथी-घोड़े भी द्रष्टा के 'बाहर' दिखाई देते हैं। इस लिए 'बाहरपन' की सिद्धि के लिए वाह्य जगत की सत्ता मानना श्रावश्यक है।

योगाचारों की मिथ्या-दर्शन की ब्यास्या आत्म स्याति कहवाती है।
श्रीति या सीप में रजत या चाँदी दिखाई पहती
है, रज्जु (रस्सी) में सपं दिखाई देता है,
इस का क्या कारण होता है ? योगाचार का उत्तर है कि मानसिक विज्ञान
ही बाहर रजताकार में परिण्यत हो जाता है। विज्ञान-सतान या विज्ञानश्रांखवा की ही एक कडी, जिसे दूसरी कि इयों से श्रवग करके नहीं देखा
जा सकता, रजत-रूप में दिखाई देने वागती है। रजत का दूसरा कोई
श्राधार नहीं होता।

भारम ख्याति के धालोचकों का कहना है कि सुख, हु:ख श्रादि की तरह रजत को धांतरिक नहीं माना जा सकता। फिर 'बाहरपन' का श्रम क्यों होता है, यह विज्ञानवादों नहीं बता सकते। जिस ने कभी सर्प नहीं देखा है उसे सर्प का श्रम नहीं हो सकता, इस प्रकार जिसे वाद्यता ( पाहरपन ) का स्वतंत्र धनुभव नहीं है, उसे उस का श्रम भी नहीं हो सकता। जिस का श्रम होता है उस का कहीं सध्य श्रनुभव भी होना चाहिए। विद्णुमित्र वध्या पुत्र ( बीम्त का बेटा ) प्रतीत होता है, ऐमा श्रम किसी को नहीं होता। कारण यही है कि बोम्त के पुत्र का प्रथम श्रमुभव किसी ने नहीं किया है।

विज्ञानवाद स्कॉटलेंड के प्रसिद्ध दाशंनिक वर्कले के सिद्धांतों से मिलता जुलता है। वर्क ले ,ने विज्ञानों ( श्राइडियाज़ ) का कारण ईश्वर श्रीर व्यक्तिगत श्रारमाश्रों को भी माना था। यहा वर्क ले विज्ञानवादियों की अपेश कम संगत था। वास्तव में अनुभव ईश्वर श्रीर जीवारमाश्रों की सत्ता की गवाही नहीं देता। यकले के याद स्मूम ने ईश्वर श्रादि को मानने से इनकार कर दिया। श्रमुभव के यल पर विज्ञानों के श्रतिरिक्त किसी परता की सत्ता सिद्ध नहीं होती। स्मूम ने कार्य-कारण सवध की सायता

१वेदात स्व, शामरमाप्य, २, २, २=

में भी सरेह किया। हमारी दृष्य, गुण, कारणता, वाह्यता म्नादि की बीदिक धारणाए श्रव्टि-क्रम के अनुकूत ही हैं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

इम कं बाद हम विज्ञानवाद के कुछ विशिष्ट विचारकों का वर्णन करेंगे। इन विचारकों में श्रातिक मतभेद भी हैं। विज्ञानवाद का सब से प्राचीन विचारक 'श्रश्वधाष' है।

ससार की सारी वस्तुए विज्ञान का ही विकार हैं। विज्ञान के श्रति-रिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। नदी, पर्वत, बृच श्रदवधोष का भूत-तथता दर्शन जीवजतु सम विज्ञान स्वरूप हैं — सर्वे बुद्धि-मर्थं जगत्। यह विज्ञानवाद की मुज शिचा है। इस विज्ञान-प्रवाह के पीछे क्या कोई शाश्वत तत्व है ? विज्ञानवाद के श्रत्यत प्राचीन शिच्चक श्रश्वचीष ने इस का उत्तर मावारमक दिया था। श्रश्वघोप क्रिक का समकालीन था (१०० ईसवी)। वह दार्शनिक और कवि दोनों था। प्रमिद्ध 'बुद्धचरित' की रचना अश्वघोष ने ही की है। विज्ञान-सतान क पीछे जा विश्व-तत्व है उसे घरवघोष ने 'भूततथता' नाम दिया था। श्रश्वघोष ने उपनिषदों का श्रध्ययन किया था श्रीर उस की 'भूततथता' का वर्णन निष्प्रपच ब्रह्म के वर्णन से मिकता है। इमारे आध्यारिमक जीवन के दो पहलू है, एक का सबध मूततथता से है और दूमरे का परिवर्तंनशोत्व विज्ञान-प्रवाह से । मनुष्य स्थिर श्रीर श्रस्थिर का मिल्रण है। वास्तव में भूततथता निःस्पद श्रीर एक-रस है। श्रनादि वासना के कारण इमें उस में विज्ञान बुद्बुद् उत्पन्न होते दीखते हैं। भूततथता का वर्णन नहीं हो सकता। वह न सत् है न श्रसत्, न एक है न श्रनेक । भूनतथता श्रमावारमक है क्योंकि वह जो कुछ है, उस से परे हैं। वह भावारमक है क्योंकि सब कुछ उस के छातर्गत है, उस से परे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> इंडियन श्राइटियलिङ्म, पृ० ५०

कुछ भी नहीं है। श्रविद्या से मुक्त होने पर भूततथता या विश्वतत्व का वास्तविक रूप प्रकट होता है। श्रज्ञान के भोंकों से चलायमान चित्त में घासना की कहरें उत्थित होती हैं। श्रविद्या के कारण 'श्रहमाव' उत्पन्न होता है जिस मे दु:ख होता है। वस्तुत: न दु:ख है, न वधन। सब सदा से मुक्त हो हैं। भूततथता में सृष्टि श्रीर प्रजय का दश्य श्रज्ञान के कारण है। चित्त के शांत होने पर वस्तुश्रों की श्रनेकता श्रपने श्राप नष्ट हो जाती है।

लंकावतार सूत्र का दर्शन अश्वघोप के सिद्धांतों से काफी समानता रक्ता है। यह अथ महायानों में पवित्र माना जाता है। 'भूततथता' के स्थान पर लकावतार

सूत्र में 'आलयविज्ञान' शब्द का प्रयोग भी किया गया है। हमारा दृश्य जगत का ज्ञान बिल्कुल निराधार है। दृश्य पदार्थों में कोई तस्व नहीं है। दृश्य जगत न तो आलय विज्ञान ही है न उस से भिन्न; जहरों को समुद्र से न भिन्न कहा जा सकता है ज अभिन्न। वास्तव में लकावतार में दो प्रकार का दर्शन पाया जाता है, एक उच्च और एक नीची श्रेणी का। किही-कहीं तो एक चरम तस्व— आलयविज्ञान या भूततथता— में विश्वास प्रकट किया गया है, कही अश्वघोष के सिद्धात की आलोचना की गई है। एक आलय-विज्ञान या भूततथता नाम का श्रंतिम तस्व है, यह कथन जोक बुद्धि के साथ एक प्रकार की रियायत है। अश्वघोष की 'तथता' शून्यता नहीं है बिल्क एक भावारमक पदार्थ है। 'लकावतार' का किमी भाव पटार्थ में विश्वास नहीं है। सत् प्रसत् की धारणाए मूठी हैं। कार्य-कारण में विश्वास मी मिथ्या है। ससार के पटार्थ माया-मान्न हैं स्त्रीर स्वप्न सुध्दि के समान मूठे हैं। लंकावतार कहीं-कहीं

१६ टियन आइटियलिव्म, पृ० ९२

रवही, १०३

भवही, पृ० १०१

'श्रालय-विज्ञान' के चरम तथ्व होने का वर्णन करता है, परंतु उस का श्रितम सत यही है कि विश्व में कोई तथ्व नहीं है। श्रश्वघोष ने भूततथता का सुद्र वर्णन दिया है। 'भूततथता के श्रनेक नाम है। यदि हसे चित्त को शाति देने वाला कहें तो यह निर्वाण है। यही बोधि है जो श्रज्ञान का नाश करती हैं। ग्रेम श्रीर बुद्धि का स्रोत होने से यही धर्मकाय कहलाती है। यहो कुरालमून है।' (यामाकामी) लक्षावतार को यह वर्णन स्वीकार नहीं होगा।

दर्शन-क्रिया वास्तव में सृष्टि क्रिया है। देखने श्रीर जानने का श्रर्थ हरय श्रीर श्रेय पदार्थी को उत्पन्न करना है। असग श्रीर वसुवन्धु स्मरण भी एक प्रकार की सृष्टि है। विज्ञान-

घाद के मुख्य सिद्धा नका प्रचार करने का बहुत कुछ श्रेय श्रसग श्रीर वसु वशु को है। स्वप्न की समता के श्रतिरिक्त जगत को विज्ञानमय सिद्ध करने के लिए विज्ञानवाद के दो तर्क हमें श्रीर देख जेने चाहिए।

श्रारमावगित ( श्रानी श्रवगित या श्रनुभूति ) में श्रारमा स्वय ही जेय श्रीर ज्ञाता होता है। 'मैं हू' के ज्ञान में जानने वाला श्रीर ज्ञेय एक ही पदार्थ है। इसी प्रकार सारे विज्ञान ज्ञाता श्रीर ज्ञेय दोनों हैं। ज्ञातृरूप से देखने पर विज्ञान सतान 'श्रारमा' प्रतीत होता है श्रीर ज्ञेयरूप से देखने पर पदार्थ-समृद्द; वास्तव में विज्ञानों के श्रतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है।

तीसरी युक्ति 'सहोपलम नियम' पर निर्मर है। नीला रंग और नीले रंग की बुद्धि या विज्ञान साथ ही साथ प्रहण किए जाते हैं। इस लिए दोनों में अमेद हैं (सहोपलंग नियममादमेदो नील तिल्योः)! दो चीज़ों में मेद ज्ञान होने के लिए यह आवश्यक है कि उन का अनुभव अलग- अलग हो। जो वस्तुए हमेशा साथ साथ अनुभूत होती हैं उन में भेद-ज्ञान असभव है। यह तीसरी युक्ति मनोविज्ञान के अनुकूल है।

श्रसग श्रीर वसुवधु के दर्शन में श्रालय विज्ञान का प्रयोग श्रश्वघोष के 'श्रद्धोरपाद सूत्र' से भिन्न श्रर्थं में हुश्रा है। यहा श्रालय विज्ञान भेद- शून्य श्रनिर्वचनीय पदार्थ की संज्ञा नहीं हैं। श्रालय-विज्ञान का श्रथं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गधमय वैचित्रय-पूर्ण ससार है। व यही वैयक्तिक चेतना-केंद्रों का श्राधार है। श्रश्वघोप की भूतनथता या लंकावतार के श्राखय-विज्ञान के लिए यहां "विज्ञ्ञिस मात्र" का प्रयोग होता है जोकि श्रनुभव से परे हैं । वेशंतियों के ब्रह्म के समान ही 'विज्ञिप्ति' विशुद्ध चैतन्य श्रौर मानद-स्वरूप है; वह म्यपरिवर्तनीय भीर भ्रनिव चनीय है। मालय विशान का प्रवाह 'प्रतीरयसमुखाद' के सिद्धांत का श्रनुमरण करता है। एक इिणक विशान दूमरे को उत्पन्न करता है। पहले विशान का श्रवसान श्रौर दूमरे का उर्य साथ ही होते हैं। मुक्ति या निर्वाण का श्रर्थ है किसी विशेष चेतना-र्फेंद्र से संवद्ध विज्ञानों या वासनाश्रों के प्रवाह का रुक्त जाना। मुक्त चेतना-केंद्र से संबद्ध होकर श्रालय-विज्ञान सक्रिय नहीं रहता। जब किमी चैतन्य-केंद्र की सारी वासनाए श्रीर भावनाएं विशुद्ध श्रानंद में निमरन हो जाती हैं त्र दसे मुक्त हुन्ना कहते हैं। इस प्रकार श्रसग श्रीर वसुवधु की मुक्ति श्ररवघोप की श्रपेता वेदात सं श्रधिक मिलती है। उन्हें हम इस मत का प्रारभक नहीं कह सकते।

उपनिपदों के सद्दितीय बहा में गित नहीं है इस विष् वह जगत की ध्याख्या करने में श्रसमर्थ है। शानाद्देत या विश्वानवाद का महत्व विश्वानवाद इस कभी को पूरी करने की कोशिश करता है। शालय-विशान स्थिर तस्य नहीं है विक्रि गस्यात्मक है। वस्तुतः शितम तस्य में गित या परिवर्जनीयंता है या नहीं, इस विषय में विश्वान-पाद के विभिन्न विचारकों का एउमत नहीं है। शश्चवीप नी भूनत्यना के विभन्न विचारकों का एउमत नहीं है। शश्चवीप नी भूनत्यना के विभन्न विचारकों का एउमत नहीं है। शश्चवीप नी भूनत्यना के विभन्न विचारकों का एउमत नहीं है। शश्चवीप नी भूनत्यना के विभन्न विचारकों का प्रक्रमत नहीं है। श्रस्चवीप नी भूनत्यना के विभन्न विचारकों का सकता। वसुयन्ध की विचासि बाद से गिरोप में सुद्ध से विश्वान माना जाय तो मेट-रहित चरम तस्य भी गत्यारमक ही होना चाहिण, मक्षे प्री पद गिन एकरम हा। वेदातियों की भीति पौद्धों ने भी विश्व-

१द्राट्यन धाः प्रिन्डिन, पृ० ११९

<sup>ै</sup>पर्टी, ए० १<sup>०</sup>०

वैचित्रय की क्याच्या के लिए श्रविद्या का श्राह्मन किया। वामना-प्रवाह श्रनादि श्रीर श्रविद्या-मूलक है। भेद इतना ही है कि यौद्यां ने विस्व तस्य को मान कर भी उसे सर्वया जड़ श्रीर स्वपट हीन नहीं बना दिया।

विश्व के दरांन साहित्य में विज्ञानपाद का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां जद्वादी विचारक श्वारमा श्रीर शाध्यात्मिक पदार्थों की सत्ता से इनकार करते हैं श्रयवा उन्हें जद का विकार वतनाते हैं वहा विज्ञानवादी विश्व की जह से जद वस्तुशों की शाध्यात्मिकता का जामा पहना कर मनोमय िन्द्र कर देते हैं। किमी भी जद पदार्थ को चेतन के ज्ञान से शक्ता नहीं किया जा सकता। जिमे कोई नहीं जानता उम के विषय में तो कुछ भी कहना श्रमंभव है। इम लिए चेतन वा श्रेय हाना पदार्थों का सामान्य गुण मालूम हाता है। जितनी चीज़े हैं वे सब ह्ये य हैं। ज्ञेयस्व पदार्थों का श्रावश्यक धर्म है। इस का श्रथ्य यह है कि लारे पदार्थ कक प्रकार से श्राता के भीतर हैं। यदि स्वष्त के पदार्थ मनोमय हो सकते है तो जाज़ित काज में भी वाह्य जगत के मनोमय होने में श्राश्चर्य नहीं करना चाहिए। विना चेतन विश्वानों के विश्व क पदार्थों की सत्ता ही नहीं हो सकती। सहोपलभ विद्यम भी हसी की पुष्टि करता है।

ज्ञानाद्वेतवाद या चेतनाद्वेतवाद भारतवर्ष की ही चीज़ नहीं हैं, योरुप में भी इन दर्शनों का यथेप्ट प्रचार रहा है। उन्नीसवी शतावदी के प्रमुख योरुपीय विचारक चेतनाद्वेतवादी थे। फंच टार्शनिक वर्गसा का मत विज्ञानवाद से बहुत समानता रखता है। प्रसिद्ध चेतनाद्वेती बेडले ने श्रपने ग्रथ 'ऐपि यरेंस एड रिश्नलटी' में जिखा है—ससार की जितनी चीज़े हैं सब चेतन श्रमुभव केद्रों से सबद्ध हैं, श्राप कोई चीज़ ऐभी नहीं बतला सकते जिस का किसी चेतन के श्रमुभव से सबध न हो, इस जिए विश्व के सारे पदार्थ चेतन-श्रमुभव के स्माव के हैं। चेतन श्रमुश्ति ही विश्व का चरम तस्व हैं। बेडले का चरम तस्व सत्, श्रसत्, गरयारमक या गतिशून्य कुछ भी

नहीं कहा जा सकता। सारे पदार्थ उस में लीन होकर उस के समंजस रूप की रत्ता करते हैं। विश्वतस्व की समंजसता धौर शांति दुख-सुख थादि से नष्ट नहीं होती । यही नहीं देश काल, सुख-दुख, सत्य ग्रीर मिथ्याज्ञान के विवतीं (एनियरे सेज़ ) के बिना विश्वतस्व श्रपने सामंजस्य को श्रनुरम् नहीं रख सकता। समार की सारी वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही विश्वाव या व्रद्ध के निर्वाध और निविंशोध रूप के लिए आवश्यक हैं।

बेडले 'ग्रविद्या' का ज़िक नहीं करता। हमारा ज्ञान परिमित या विषरीत क्यों है, हमें विश्वतरव खंड-खड होकर क्यों दीखता है, इस का कारण वतलाने में बेडले श्रमर्थ है। दश्यमान जगत् जैसा है वैसा षयों है, यह मानव-बुद्धि कभी नहीं जान सकती। फिर भी यह निश्चित है कि (१) विश्वतस्य एक श्रौर निर्विरोध है; (२) विश्व-तस्व का स्वरूप चेतनानुभूति है।

भारतीय दार्शनिकों ने पायः विश्वतत्व के विवतीं का कारण श्रविद्या को वतजाया है। वे हमारे श्रनुभव के संसार को चरमतस्व से सर्वथा भिन्न प्रकार का और अविद्या-कित्तत बतकाते हैं। वेदांत का यही मत है। विज्ञानवाद का मत इस से विशेष भिन्न नहीं है।

विज्ञानाहैत या चेतनाहैत का मुख्य तर्क यही है कि 'तसार के पदार्थीं को द्रप्टा या साची के अनुभव या विज्ञानों से प्रजग नहीं किया जा सकता।' ज्ञेय होना विश्व के पदार्थी का साधारण धर्म है। इस कथन के दो जुदै-जुदै श्रर्थ हो सकते हैं। प्रथमतः यह कि संसार के सारे पदार्थ शेय है, दोई ऐसी चीश नहीं है जो ज्ञाता की बुद्ध के नियमों के प्रतिकृत हो श्रीर जिसे बुद्धिहारा न जाना जा सके। दूमरा श्रर्थ यह है कि समार की सारी चीज़ें किसी न किमी के ज्ञान में रहती हैं; कोई चीज़ सर्वथा प्रज्ञात नहीं रह सक्ती। पहले व्यर्थ में उक्त कथन की माना जा सकता है। दूसरे घर्य में यह कवन धापति-जनक है। वैज्ञानिकों का षतुमान है कि महाग्रून्य में करोड़ों, घरवों तारे श्रीर तारायुंज हैं जिन्हें

दूरवीच्या यत्र से भी नहीं देखा जा सकता। विज्ञानवाद के अनुसार उन की सत्ता किसी चेतन अनुभव केंद्र के विज्ञानों के साथ ही हो सकती है (सहोपलभनियम)। इम का अर्थ यह हुआ कि कोई न कोई उन्हें जानता है। परतु वह 'कोई' कीन है यह बताना टेढ़ी खीर है। शायद वेदातो अपने ब्रह्म की ओर सकेत कर दें। विज्ञानवादी कह सकते हैं कि विज्ञान किसी अनुभव केंद्र के आश्रित ही हों, यह आवश्यक नहीं हैं। परंतु विज्ञाता के बिना विज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है, यह समसना कठन है।

सहोपलंभ नियम से भी पदार्थों और विज्ञानों की एकता सिद्ध नहीं होती। पश्यर गिरने और पानी में जहरें उठने का अनुभव साथ साथ होता है पर इस का यह अर्थ नहीं कि पश्यर का पर्तन और जहरों का उत्थान एक ही चीज़ है। स्वप्न का उदाहरण भी सतोप-प्रद नहीं है। स्वप्नों का आपे कि कास्यापन जाम्रत जगत के विरोध के कारण होता है। जाम्रतकाल का अनुभव स्वप्नकाल के अनुभव का विरोधी है। स्वप्न में वाह्य पदार्थ नहीं होते यह जान जाम्रतावस्था की अपेचा से है। जाम्रतावस्था को स्वप्न बना देने पर दोनों में कोई भेद नहीं रह जायगा और विज्ञानवादी स्वप्न का उदाहरण भी नहीं दे सकेंगे। उत्त दुशा में 'स्वप्न में वाह्य पदार्थ नहीं हाते' यह कथन अर्थ-हीन हो जायगा। दूसरे, मनो-विज्ञान की हिन्द से, यह कहना कि स्वप्न निर्विषयक होते हैं, ठीक नहीं। पहले इद्विय-विज्ञानों के सस्कार ही स्वप्नों का कारण होते हैं। कुछ मानस शास्त्रियों का तो यह भी कहना है कि स्वम्न का आरंभ सोते समय वाहर से शानेंद्वियों पर किसी प्रकार का आधात हुए बिना नहीं हो सकता।

विज्ञान सतान स्वय ही ज्ञाता और ज्ञय कैसे हैं, यह भी समक्त में नहीं श्राता । विज्ञानों को पिराने के लिए एक सूत्र चाहिए जो विज्ञानवाद में नहीं मिलता । विभिन्न विज्ञानों में एकता का कारण उपस्थित किए दिना एक जीवन की वैयक्तिक्ता की व्याख्या नहीं की जी सकती। क्या कारण है कि एक विशेष विज्ञान-समूह मेरे अपने मालुम होते हैं! विज्ञान-सति में व्यक्तित्व की एकता कहा में आती है यह विज्ञानवाद की सब से जटिल समस्या है। बढ़े आश्चर्य की बात है कि व्यक्तियों के जीवन में एक विश्वान पारे विज्ञानों की एकता का अनुभव करता है। 'यह मैं ने देखा था, सुना था, में वही हूं' इस अभूतपूर्ष विज्ञान या अनुभव का कारण समम में नहीं आता। विज्ञानवाद में स्मृति और प्रत्यभिज्ञा बनती, यह पहले ही कह चुके हैं।

सौत्रातिकों का कहना था कि वाह्य जगत् के पदार्थों का प्रत्यच अनु-भव नहीं हो सकता। इस पर योगाचार ने माध्यमिक का शुन्यवाद एक क़दम श्रागे बढ़ कर कहा कि यदि वाह्य पदार्थीं का ठीक शान ही नहीं हो सकता तो उन्हें मानना श्रनावंश्यक है। जो बुद्धिगस्य नहीं हैं, जिस का ठीक से विचार नहीं किया जा सकता, वह असत् अथवा मिध्या है। इसी प्रकार शून्यवादी भी जगत् को बुद्धिगम्यता की कसोटी पर कम कर उस की सत्यता श्रीर श्रसत्यता का निर्णय करना चाइते हैं। हमारी जगद्-विषयक सारी धारणाएं असंगत हैं; इस दृष्य, गुग, गति, पश्चित्तन, म्राकाश, काल म्रादि शब्दों का प्रयोग करते हैं केंकिन उन का कोई निश्चित श्रमित्राय भी है, इस पर विचार नहीं करते 'मूलमध्यमकारिका' का लेखक इन धारणाओं की विविध व्याख्याओं की श्राजीचना करके यह परिणाम निकालता है कि यह सारी धारणाएं विरो-धाभासों से भरी पड़ो हैं। क्योंकि विज्ञान या मानसिक कल्पनाएं भी वाह्य पदार्थीं की मौति बुद्धिगम्य नहीं हैं, इस लिए वाह्य जगत् की तरह उन की भी सत्ता नहीं माननी चाहिए। खसार में शून्यता ही तत्व है, शून्य के श्रतिरिक्त कही कुछ भी नहीं है।

'प्रतीत्य समुत्पाद' के माननेवाले श्रन्य बौद्ध संप्रदायों ने वन्तुश्रों की उत्पत्ति में विश्वास प्रकट किया है; नागार्जुन का मत है कि उत्पत्ति की धारणा ही विरोधमूबक है। आप उत्पत्ति शब्द की ब्याख्या नहीं कया सकते। उत्पत्ति का कोई भी सगत अर्थ विचार करने पर नहीं मिल सकता। न गार्जुन की शैली अभावारमक है, उप के तर्क भी वैसे ही हैं। उत्पत्ति क्या है, यह बताना उस का उद्देश्य नहीं है, उत्पत्ति का कोई भी अर्थ युक्तियुक्त नहीं है, यह सिद्ध कर दना ही उस का काम है। 'मूज-मध्यमकारिका' का पहला श्लोक इस प्रकार है—

न स्वतां नापि परतो न द्वाभ्या नाष्यहेतुतः । उत्पन्ना जातु विद्यते भावाः स्वचन केचन ।

म स्वतः उरपचन्ते भावाः तदुरपादवैयर्थात् । श्रति प्रसंग दोपाच्च । निह स्वारमना विद्यमानाना पदार्थानां पुनरुत्पादे प्रयोजनमस्ति । न परतः उत्पचन्ते भावाः सर्वत्र सर्व-संभव-प्रसगात् । द्वास्थामपि नोत्पचन्ते उभय पद्माभिहित दोप-प्रसगात् । श्रहेतुतो नोत्पचन्ते भावाः सदा च सर्वतरच सर्वसंभवप्रसगात् ( बुद्धपानित )

उक्त कारिका पर बुद्ध पालित का उपर्युक्त भाष्य चद्दकीर्ति ने उद्धृत किया है। कारिका कहती है कि ससार में अपने से उरपन्न, दूसरे भाव पदार्थों से उरपन्न, उभयथा उरपन्न अथवा हेतु बिना उरपन्न भाव पदार्थ कहीं कोई भी नहीं है। भाव पदार्थों का सर्वथा अमाव है।

यदि कही कि भाव पदार्थ अपने से उत्पन्न होते हैं तो ठीक नहीं क्यों कि ऐसी दशा में उत्पत्ति व्यथं हो जायगी। काई नई चीज़ पैदा न हो सकेगी। अतिप्रसग दोप भी होगा। जो पदार्थ मौजूद हैं उन की उत्पत्ति का प्रयोजन ही क्या हो सकता है ? यदि कहा जाय कि स्वैतर ( अपने से भिन्न) भाव पदार्थों से दूसरे पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी ठीक नहीं क्यों- कि उस दशा में किसी वस्तु से कोई भी दूसरी वस्तु उत्पन्न हो जायगी। भावपदार्थ अपने से अरेर अपने से भिन्न दोनों से उत्पन्न होते हैं, यह पच भी ठीक नहीं क्योंकि इस में पहले होनों पचों के दोप मौजूद हैं।

यदि कहो कि विना कारण के ही भावपदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह भी श्रसंगत है। कारण के बिना कार्य नहीं होता यह सर्वमान्य सिद्धांत है। यदि बिना हेतु के पदार्थ उत्पन्न हो सकते तो सर्वत्र सब चीज़ें संभव होतीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव पदार्थों की उत्पत्ति समम में नहीं आती। इस लिए कहीं से भी उत्पत्त हुए भाव पदार्थ नहीं हैं। साध्यमिक का यह विचार वड़ा दुस्माहस मालूम होता है। शून्यवाद की सिद्धि के लिए यही एक तर्क यथेण्ट है पर पाठकों को मानों विश्वास दिलाने के लिए ही नागार्जन विविध बौद्धिक धारणार्थों की परीचा करने को अप्रसर होता है।

अनुभूत पदाथों में गित का अनुभव बहुत साधारण है। प्रत्येक भौतिक किया में गिति या स्पदन होता है। नागार्जन का कथन है कि गिति नाम को कोई चीज़ तर्क के आगे नहीं ठहरती। इसी प्रकार गमन, गन्ता श्रीर गत (गया हुआ मार्ग) की धारणाए भी निरर्थक हैं। नीचे हम कुछ सारिकाए अनुवाद सहित देते हैं (द्वितीय प्रकाण देखिए).—

यदेव गमनं गता स एव हि भवेद्यदि पूर्काभावः प्रसल्पेत कर्तुः कर्मण एव च। श्रन्य एव पुनगंन्ता गतेर्यदि निकल्प्यते गमन स्यादते गन्तुर्गन्ता स्याद् गमनाहते। प्कोभावेन वा सिद्धि नांना भावेन वाययोः। न विद्यते तयोः सिद्धिः कथं चु खलु विद्यते।

श्रयं. — जो गमन (जाना) है वही यदि गंता (जाने वाला) भी दो नो क्रां शीर क्रम का एकीभाव हो जायगा। श्रीर यदि गता को गमन सं श्रलग माना जाय ता गता के बिना गमन (जाने वाले के बिना जाने का कर्म) श्रीर गमन के बिना गंता को मानना पड़ेगा, जो समव नहीं है। जिन की श्रलग श्रलग सिद्धि नहीं होती श्रीर जो एक करके भी समक्त में नहीं पाते उन की (वास्तविकता की) सिद्धि किम प्रकार हो सकती हैं?

गत न गम्यते ताउदगतं नैव गम्यते गतागतविनिमुक्तं गम्यमान न गम्यते । गन्ता न गच्छिति तावदगन्ना नैव गच्छिति प्रम्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयो हि गच्छिति । गन्ता तावद् गच्छिती कथमेवोपप्रस्यते गमनेन विना गन्ता यदा नैवोपप्यते गते नारम्यते गम्तु गम्तुं नारम्यतेऽगते । नारम्यते गम्यमाने गम्तुमारम्यते कृह् ।

भावार्थ:— जिस रास्ते पर चला जा चुका उसे 'गत' कहते हैं; जहां नहीं चला जा चुका उसे 'श्रगत' कहना चाहिए । जो गत है उस पर नहीं जाया जाता— जो रास्ता तय कर लिया उस पर नहीं चला जाता—जो श्रगत है उस पर भी 'चला जा रहा है' ऐसा नहीं कह सकते। गत श्रौर श्रगत के श्रतिरिक्त गम्यमान कोई स्थान नहीं है जहां चलने की किया की जाती है।

रास्ता दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वह जिस पर गंता चल चुका या वह जिस पर श्रभी नहीं चला है। नागार्जुन का कहना है कि गल श्रीर श्रगत दानों पर हो जाने की क्रिया संभव नहीं है। तीसरा कोई स्थान नहीं है जहा गमन-क्रिया सभव हो सके।

'गता जाता है' यह कथन ठीक नहीं; क्यों कि गमन के बिना 'गता' सज्ञा ही नहीं हो सकती। गता के साथ 'जाता है' जोइना व्यर्थ है। 'श्रगंता जाता है' यह तो स्वष्ट हो ठीक नहीं है। गता श्रीर श्रगता के श्रतिरिक्त तीसरा कीन है जिस के साथ 'जाता है' क्रिया जगाई जा सके ?

जो रास्ता तय कर चुके उस पर जाना शुरू नहीं किया जाता, जो रास्ता तय नहीं किया गया है उम पर भी जाना शुरू नहीं हुन्ना—न्नन्यथा वह 'श्रगत' न कहलाता। इन दोनों के श्रतिरिक्त कौन सा स्थान है जहां जाना शुरू किया जाता है ?

इसी प्रकार स्थित भी संभव नहीं है। जो स्थित है वह स्थित होना प्रारंभ नहीं करता, जो स्थित नहीं है उसने भी स्थित होना शुरू नहीं किया है; इसका श्रर्थ यह है कि, स्थित होने' का श्रारंभ नहीं हो सकता!

नवम प्रकरण का नाम है 'श्रिझीन्धन-परीत्ता'। नागार्जन कहता है कि श्रिझ के बिना इंधन श्रीर इंधन के बिन श्रिझ समक्त में नहीं श्राते। इंधन के बिना श्रिझ की सत्ता संभव नहीं है श्रीर जो श्रिझ के लिये जलाया नहीं जाता, उसका नाम इंधन नहीं हो सकता।

माध्यमिक कारिका के प्रकरण किसी क्रम का अनुसरण नहीं करते। दार्शनिक धारणाओं की समीचा करके नष्ट-अष्ट करना ही उनका उद्देश्य मालुम होता है। चीथे प्रकरण में कार्य-कारण सबंध का विरोध दिखाया गया है। यदि कार्य-पदार्थ कारण-पदार्थ से भिन्न हे तो इसका मतलब यह हुआ कि कारणहीन कार्य सभव है। कार्य की भिन्नता कारणता की घातक है। यदि कार्य कारण से अभिन्न है तो दो नाम देना न्यर्थ है। कारणता से उत्पत्त की भावना वर्तमान है—कारण-कार्य को उत्पन्न करता है, लेकिन हम देख चुके हैं कि उत्पत्ति सर्वथा असभव है।

बारहवें प्रकरण में नागार्जुन ने सिद्ध किया है कि 'दुख' नाम की वस्तु मिथ्या है। दुःख न स्वयंकृत हो सकता है न परकृत, न दोनों, न निहेंतुक (श्रकारण); इसलिये दुःख नही हो सकता।

पन्द्रहवें प्रकरण में यह परिणाम निकाला गया है कि किसी वर्त्त का, किसी भाव पदार्थ का 'स्वभाव' या स्थिर धर्म नहीं है। वस्तुओं में कोई ऐसा गुण या धर्म नहीं पाया जाता जिनसे उनकी निश्चित पहचान हो सके।

सोलहवें प्रकरण का नाम है बंधन-मोत्त-परीता। जिस प्रकार दुःख संभव नहीं है उसी प्रकार बंधन श्रीर मोत्त भी संभव नहीं है। कर्मफल की धारणा भी विरोधग्रस्त है, यह श्रगले प्रकरण का विषय है। सब प्रकार के परिवर्तन में गित होती है। गित न हो सकने का अर्थ है परिवर्तन का अभाव। इसका अभिप्राय यह हुआ कि नैतिक उन्निति भी भूम है। बाईसवें प्रकरण में बतलाया है कि 'तथागत' अथवा बुद्ध या मुक्त की सत्ता भी स्वविरोधिनी है। जिसके पंचस्कध हों, वह तथागत नहीं होता; बिना स्कंधों के भी तथागत के अस्तित्व का क्या अर्थ होगा ?

नागार्जुन के समझने में पाठकों को एक भूल से बचना चाहिए। नागार्जुन यह नहीं कहता कि हमे गित या परिवर्तन का अनुभव नहीं होता; उसका श्रभिप्राय यही है कि हम संसार की किसी।भी वस्तु को बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। वास्तविक पदार्थों को बुद्धिगम्य होना चाहिए। चूँकि ससार में कोई चीज़ समझ में नहीं श्राती, इसलिए ससार सत् नहीं है, शून्यरूप है। इस प्रकार 'शून्यता' का एक विशेष श्रथ हो जाता है।

नागार्जुन की 'शून्यता' का क्या श्राशय है, यह विवादाम्पद है।', हिंदू श्रीर जैन लेखक 'शून्य' का सीधा श्रथं लेते हैं, सब चीज़ों का 'श्रभाव'। कुछ न होने का नाम ही शून्यता है। सब परार्थों का श्रत्यंतामाव ही शून्य है। यह नागार्जुन की श्रभावात्मक (भिगेटिव) व्याख्या है। सर राधाकुल्यान् माध्यमिक दर्शन की कुछ भावात्मक व्याख्या के पत्तपाती हैं। जब नागार्जुन विश्व-तस्व को 'शून्य' कहता है तो उसका श्रमित्राय यही है कि विश्वतस्व का वर्णन नहीं हो सकता। संयार के विषय में 'यह ऐसा है', इस प्रकार नहीं कह सकते। विश्वतस्व बुद्धिगम्य नहीं है। कारिका के श्राम्भ में ही हम पदते हैं.—

श्रनिरोध सनुत्पाद मनुच्छेद मशाश्वतम् । श्रनेकार्थमनानार्थं मनागममनिर्गमम् ॥

श्रर्थात्—चरम तरव नाशहीन श्रीर उत्पत्तिरहित है, यहां न

उच्छेद है न नित्यता; यह श्रनेकार्थक है श्रीर श्रनेकार्थक नहीं भी है; यह श्रागम (श्राना) रहित है श्रीर निर्गम (जाना) रहित भी है। संसार विरोध-मुलक है, विरोधप्रस्त पदार्थों का समूह है; इसमें विरुद्ध गुण पाए जाते हैं। नागार्जुन के कुछ श्लोक शून्यवाद का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं,

क्लेशाः कर्माणि देहाश्च, इत्यादि गधर्व नगराकारा सरीचिस्वप्त सन्निभाः

श्रधीत् क्लेश, कर्म, देह श्रादि गंधर्व नगर, मृग-मरीचिका श्रीर स्वमंजगत् को भाँति श्रसत् हैं। परन्तु माध्यमिकों का ही विश्व-तत्त्व के विषय में कथन है,

> शून्यमिति न वक्तन्यम शून्यमिति वा भवेत् उभय नोभयञ्चेति प्रज्ञसचर्ये तु कथ्यते ॥

श्रर्थात् इसे न शून्य कहना चाहिए न श्रशून्य, न दोनों, न दोनों से भिन्न; लोगों के सममाने के लिये कुछ कहना पड़ता है। वस्तुतः विश्व-तस्व श्रनिर्वचनीय है।

यदि यही नागार्जुन का वास्तिविक मत है तो यह श्रद्वौत वेदात श्रीर श्रश्वघोप या वसुबध के मत से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। भेद यही हैं कि माध्यिमिक जहां खरड़न करने में सबसे मुखर है वहां श्रपने मत का प्रतिपादन करने में सबसे कम बोलनेवाला है। इस मत को रहस्यवाद कहा जाय या श्रज्ञेयवाद यह निर्णायकों के वैयक्तिक पत्तपात श्रीर स्वभाव पर निर्भर होगा।

माध्यिमकों की भूम या भिध्याज्ञान की क्याख्या श्रसत्-ख्याति कहलाती है। सीपी में चाँदी का श्रम होता है। जहां चाँदी नहीं है वहां चाँदी दिखाई देती है, जहां सर्प नहीं है वहां (रस्सी मे) सर्प दिखाई देना है। विश्व-

१ राधाकुष्णन, भाग १, पृ० ६६३

पत्राधीं का दर्शन भी इसी प्रकार है। पान्तव के जगन् में पदाधीं की सत्ता नहीं है, पर पे दीवा है। एम प्रकार एनारा मारा इन्द्रिय ज्ञान मूठा है। पीदिक धारयाण भी मूठी है। ज्ञान कर्नी नहीं है सर्पंत्र धज्ञान है।

हिनू यारांनिक मून्यवाद को चूला की दृष्टि से देगते हैं। मून्यवाद पर विचार करना भी उन्ह म्हीकार नहीं है। या विचार करना भी उन्ह म्हिकार नहीं है। यो कुछ नहीं सानता, मूनरों का गण्डन करना ही जिसका ध्येय हैं उने न्याय की भाषा में वित्रक्डावादी या वैत्रिक्ड कहते हैं। साध्यिक भी वित्रक्डावादी है। यदि सब छुछ मून्य है तो स्वयं साध्यिममें का याचार्य धोर उनका मन भी मून्य ही समक्ता चाहिए। यदि यस पदानों की प्रतीति हो सकती तो वध्यापुत, रामुष्य (माम्यिमक का प्रत्यत पनावर करने हुये भी शकराचार्य जिस्मते हैं— सून्यवादिष्यस्तु नवंत्रमाण्विप्रतिधिद्ध इति तिज्ञराकरणायनादर कियते, प्रयांत् मून्यवादी का पर तो सब प्रमाणों से प्रतिपिद्ध है, इसलिये उसके निराकरण की घावश्यकता नहीं। सब प्रमाणों से सिद्ध लोक-व्यवहार का प्रयद्ध (भ्रमावोपदेश) नहीं हो सकता।

श्री वाचस्पति मिश्र का कवन है--श्रथनिस्तस्य चेत्कथमन्यतस्यम-व्यवस्थाप्य शक्यमेव वतुम्, श्रथीत् किमी तत्व पदार्थं की स्थापना किये विना निस्तत्वता का उपदेश नहीं चनता। 'तत्व' श्रीर 'निस्तत्व' शब्द एक दूसरे की श्रपेका से ही समभे जा सकते है।

रतप्रभा कहती हैं.-

न च सत्वासत्वाभ्या विचारासहत्वाच्ट्रन्यत्वम् । मिध्यात्व सभवात् । (देखिये चेदातसूत्र, २।२।३१)

श्यर्थात् जगत् को सत् श्रोर धसत् नहीं कहा जा सकता । इसका यही

भ ब्रह्मसूत्र भाष्य, रारा३१

श्रर्थ नहीं है कि जगत् 'शून्य' है। इसका यह श्रर्थ भी हो सकता है कि जगत् 'मिथ्या' है। मिथ्यात्व श्रोर शून्यत्व का भेद वेदांत के प्रकरण में स्पष्ट होगा। संभव है नागार्जुन के शून्य श्रोर वेदांतियों के 'मिथ्या' का एक ही श्रर्थ श्रभिन्नेत हो। तब तो वेदांतियों की श्राखोचना नागार्जुन को ठीक-ठीक न समक सकने का परिणाम कही जायगी।

## दूसरा अध्याय

## न्याय-वेदोषिक

इसके बाद जिन संप्रदायों का वर्णन किया जायगा वे 'श्रास्तिक दर्शन' कहलाते हैं। वेद या श्रुति में विश्वास ही उनकी श्रास्तिकता है। न्याय श्रीर वैशेषिक में बहुत कुछ सैद्धान्तिक सादश्य है, भेद शैली या श्रालोचना-प्रकार मात्र का है। वैशेषिक की तत्वदर्शन में श्रधिक श्रिभिद्धि है श्रीर न्याय की प्रमाण-शास्त्र या तर्कशास्त्र में। सर्वंसाधारण में नैयायिक का श्रर्थ तार्किक सममा जाता है। वस्तुतः न्याय श्रीर वैशेषिक एक दूसरे के पूरक या सहायक हैं। दोनों को मिलाकर ही सम्पूर्ण दर्शन बनता है। दोनों के श्रुत्यायियों ने भी इस बात को समम जिया था। यही कारण है कि कुछ काल के बाद दोनों दर्शनों पर सम्मिलित प्रनथ जिस्ते जाने लगे। कुछ ऐसे जेसकों ने न्याय के श्रंतर्गत वैशेषिक का वर्णन कर डाला, कुछ ने वैशेषिक के श्रत्यात्त न्याय का। इस प्रकार के प्रनथों में श्रन्नंभट का 'तर्कसंप्रह' श्रीर विश्वनाथ की 'कारिकावली' सबसे प्रसिद्ध हैं।

न्याय का साहित्य बहुत विस्तृत है श्रीर श्रायतन में शायद वेदात
से ही कम हैं। गौतम का 'न्याय सूत्र' सबमें
प्राचीन ग्रंथ है। 'न्याय सूत्र' का ठीक समय
नहीं बताया जा सकता। 'भारतीय तर्कशास्त्र का इतिहास' (श्रंगरेज़ी में)
के प्रसिद्ध जेखक श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषण न्याय के प्रवर्त्तक मेघा तिथि
गोतम का समय (१४०—४०० ई० पू०) बतलाते हैं। श्रष्टावक का

भी लगभग यही समय हैं। भारतीयों ने वाद-विवाद श्रीर शास्त्रार्थ करतां हैं सा से बहुत पहले सीख लिया था। वृहदाण्यक में तो गार्गी जैसी-िख्यां भी शास्त्रार्थ में निपुण वतलाई गई हैं। गार्गी को याज्ञवहन्य भी किन्ता से निरुत्तर कर सके। जनक जैसे प्राचीन राजा पिएडतों का शास्त्रार्थ सुनते थे। महाभारत में नारद के विषय में लिखा है—पचावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुण्यदोष वित्र श्राधित कोई नारद पंचावयव-युक्त वाक्य के गुण्यदोषों को जाननेवाले थे। न्यायशास्त्र का सबसे प्राचीन नाम 'श्रान्वीत्तिकी' है। कौटित्य के श्रर्थ-शास्त्र (तृतीय शदाब्दी ई० पू०) में श्रान्वीत्तिकी का नाम श्रादरपूर्वक लिया गया है।

श्रान्वीचिकी त्रयी वार्ता दगडनीतिश्चेतिविद्याः । उ प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वे कर्मणाम् । श्राश्रयः सर्वे धर्माणां शश्वदान्वीचिकी मता । ४

श्रर्थात् श्रान्वीचिकी, त्रयी (वेद), वार्ता श्रीर दण्डनीति यह चार विद्याएं हैं। इस उद्धरण में श्रान्वीचिकी का नाम सबसे पहले लिया गया है। न्याय को हेतु-विद्या भी कहते हैं। 'न्याय' शब्द पारिभाषिक है। पंचावयवों का समुह न्याय कहलाता है; श्रंगरेजी में इसे 'सिलॉजिज़म' कहते हैं। फीटिल्य ने लगभग ३२ पारिभाषिक शब्दों की सूची दी है। श्रान्यंत प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों श्रीर उपनिषदों में प्रत्यच्च, ऐतिह्य, श्रनुमान, तर्क, वाद, मुक्ति, निर्णय, जल्प, प्रयोजन, प्रमाण, प्रमेय, वितराड! श्रादि शब्द प्रयुक्त पाये जाते हैं। चरक-संहिता में मेधातिथि गौतम के सिद्धांतों का वर्णन है।

न्याय सूत्रों पर वाल्यायन का 'न्याय भाष्य' सबसे प्राचीन टीका

१ वही, पृ० ४३

२ वही, पृ० ५

३ वही, पृ० ३८

४ वही, पृ० ३८

५ श्री विद्याभूष्ण के सत में सुलों के लेखक अक्षपाद हैं जिनका समय १५० ई० पू० है। यह सत वात्यायन और उद्योतकर के अनुकृत है देखिये, नहीं, पृ० ४७

है। वात्स्यायन ने विज्ञानवाद श्रौर चििकवाद का खरडन किया है। उनका समय चौथी शताब्दी ईसवी सममना चाहिए। दिङ्नाग (४०० ई०) ने वात्स्यायन की श्रालोचना की जिसका उत्तर उद्योतकर (६०८—६८८) ने श्रपने वार्त्तिक में दिया । उद्योतकर शायद हर्पवर्धन के समकालीन थे। उनका वार्त्तिक, प्रोफ़ेसर रेगिडल के शब्दों में, तर्क-शास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है जिसका स्थान विश्व-साहित्य में है। वार्त्तिक पर प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०) ने ताल्पर्यंटीका निखी जिसपर श्री उदयानाचार्यं (१० वीं शताब्दी) ने 'ताल्पर्यंटीका परिशुद्धि' की रचना की । वाचस्पति मिश्र ने ऋपनी तात्पर्य-टीका दिङ्नाग के समर्थंक धर्मकीतिं के 'न्यायबिंदु' ग्रन्थ के उत्तर में लिखी थी। 'न्याय -सूची निवन्ध' श्रौर 'न्याय सूत्रोद्धार' का नाम भी वाचस्पति की कृतियों में है। नवीं शताब्दी में धर्मीत्तर ने 'न्याय-धिंदु-टीका' लिखी। उदयना-चार्यं का सबसे प्रसिद्ध प्रन्य 'कुसुमाञ्जलि' हैं जिसमें ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए. अनेक प्रमाण विस्तार-पूर्वक दिये गये हैं। उन्होंने 'किरणावली श्रीर 'न्यायपरिशिष्ट' भी लिखे। जयतभट्ट ने सूत्री पर म्यायमञ्जरी लिखी । इसका समय निश्चित नहीं है<sup> ।</sup>।

दसवीं शदाब्दी के बाद न्याय-वैशेषिक पर मिलाकर प्रन्य लिखे जाने लगे। बारहवीं शताब्दी में गंगेश ने 'तत्त्ववितामिण' लिखकर नव्य-न्याय की नींव डाली। 'तत्त्वचितामिण' युग-प्रवर्तक प्रन्थों में है। इस पुस्तक ने नैयायिकों की युक्तिशैली श्रथवा तर्क करने की रीति को बिलकुल बदल दिया। जटिल परिमापाओं की सृष्टि हुई। नवीन नैयायिक 'घट' की जगह 'घटत्वाविक्षित्र' कहना पसंद करते हैं। नव्य-न्याय ने सभी दर्शनों को प्रभावित किया है। श्रलंकारशास्त्र भी इसके प्रभाव से नहीं बचा। 'तत्वितामिण' की रचना के बाद सुत्रों

१ इरिडयन लाजिक, पृ० ३५

२ विदाम्षण के अनुसार जयन्त भट ट का समय दसवी सदी है।

का श्रध्ययन कम हो गया। सूत्रों के श्रध्ययन का पुनरुजीवन हमारे समय में हुश्रा है। इसमें संदेह नहीं कि नच्य नैयायिकों में शब्दाइंबर बहुत है श्रोर दार्शनिकता कम। फिर भी युक्तियों की श्रभिव्यक्ति को वैज्ञानिक बनाने में नव्यन्याय का काफ़ी हाथ रहा है।

'तत्त्वचिंतामिण' पर अनेक टीकाएं श्रीर उपटीकाएं लिखी गईं। वासुदेव सावंभीम (१४०० ई०) की 'तत्त्वचिंतामिण व्याख्या' श्रीर रघुनाथ की 'दीधिति प्रसिद्ध हैं। गंगेश के याद नव्य न्याय में सबसे बड़ा नाम गदाधर मिश्र (१६४० ई०) का है जिन्होंने 'दीधिति' पर टीका लिखी। बाद के ग्रंथों में तर्कसग्रह, कारिकावली, तर्कामृत, तर्क-कौमुदी श्रादि उल्लेखनीय है। इनका समय सोलहवीं श्रीर सत्रहवीं शताब्दियां समसना चाहिए।

वरदराज की 'तार्किकरचा' श्रौर केशव मिश्र की 'तर्कभाषा' न्याय-वेशेषिक का सम्मिलित वर्णन करनेवाले श्रारंभिक प्रंथ हैं जो ग्यारहवीं श्रौप वारहवीं शताब्दी में लिखे गए। इनमें वेशेषिक पदार्थों को न्यायोक्त 'प्रमेय' के श्रंतग'त वर्णित किया गया है। शिवादित्य को 'सप्त पदार्थी' , ' में वेशेषिक में न्याय का संनिवेश किया गया है।

वैशेषिक का उत्तरकालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं है। तर्क-संग्रह को वैशेषिक और न्याय दोनों का ही ग्रंथ कह सकते हैं। वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तपाद ने 'पदार्थ धर्म संग्रह' लिखा है। इसपर चार टीकाएं जिखी गईं — न्योम-केश की 'न्योमवती', श्रीधर की 'न्याय कन्दली', उदयन की 'किरणावली' श्रीर श्रीवत्स की 'लीलावती'। शंकरिमश्र का वैशेषिकसूत्रोपस्कार श्राधुनिक रचना है जो कुछ सहत्व की है। श्रन्य ग्रंथों का वर्णन ऊपर कर चुके हैं। वैशेषिककार कणाद का नाम उल्लूक श्रीर कणभुक् भी है; वैशेषिक मत को श्रीलूक्य-दर्शन भी कहते हैं।

न्यायन्दर्शन पर अनेक अंथ लिख जाने पर भी न्यायसूत्रों का महत्त्व

कम नहीं हुआ है। न्याय-सुत्र की शैली बदी न्याय-दर्शन का परिचय वैज्ञानिक श्रीर भाषा प्रौढ़ है। प्रमाणों तथा तर्कशास्त्र के प्रश्नों में भ्राचार्य को विशेष रुचि दिखाई देती है। पहले सोलह ज्ञेय पदार्थी का नामोदेश है, फिर उनके लच्च दिये गये हैं; उसके बाद लज्ञ्णों की परीज्ञा है। पूर्वपच का प्रतिपादन करने में श्राचार्य हमेशा निष्पचता श्रीर उदारता से काम लेते हैं। प्रतिपची की कठिन से कठिन शकार्थों को उठाने सं वे नहीं डरते । सूत्रकार का ध्यपने सिद्धांतीं में श्रटल विश्वास श्रीर उनपर श्रिभमान जगह-जगह प्रकट होता है। युक्तियों की सूच्मता से मन सुग्ध हो जाता है। न्यायदर्शन में पाँच श्रध्याय हैं श्रीर प्रत्येक श्रध्याय में दो श्राह्विक । प्रत्येक श्राह्विक में साठ-सत्तर से अधिक सूत्र नहीं है। अतिम अध्याय सबसे छोटा है। नीचे हम न्याय के कुछ सूत्रों था अनुवाद देते हैं जिससे पाठकों को सूत्रों की शैली श्रीर गाभीर्य का कुड़ श्रनुमान हो जाय पाठकों से श्रनुरोध है कि इन सूत्रों को ध्यान से पढ़े। कुछ बाते सिर्फ़ सूत्रों के अनुवाट के रूप में ही दी गई हैं, इसपुरतक में शाकार वढ़ाने के तिये एक श्रवर भी नही लिखा गया है।

प्रमाण, प्रतेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धात, श्रवयव, तर्क निर्णय, वाद, जल्प, हेत्वाभास, वितगडा, छुज, जाति श्रौर निम्नहस्थानों के स्वज्ञान से नि.श्रेयस् (मुक्ति) की प्राप्ति होती है। (१।१।१)

प्रत्यस्, धानुमान, उपमान श्रीर राज्य यह चार प्रमाण है। (१।१।३)

इन्द्रिय श्रीर श्रर्थ या विषय के संनिकर्ष (सर्वध या संपर्क) से उत्पन्न ज्ञान को, जिसमें सदेह न हो श्रीर जो न्यभिचारो भी न हो, प्रत्यच कहते हैं। (१।१।४)

[दूर से रेता पानी दिखाई देता हे श्रीर स्थाण (सूखा वृत्त) पुरुष जैसा दीखता है, यह प्रत्यत्त ज्ञान नहीं हुशा क्योंकि यह सिद्ग्ध श्रीर न्यभिचारी है। प्रत्यत्तज्ञानकाकारण इंदिया 'प्रत्यत्त प्रमाण' कहलाती हैं। यथार्थं ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं; प्रमार्खों द्वारा जाननेवाले की 'प्रमाता' संज्ञा है; जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे 'प्रमय' कहते हैं।]

श्रनुमान तीन प्रकार का है पूर्वत, शोषवत् श्रीर सामान्यतोदृष्ट । श्रनुमान प्रत्यत्त-र्श्वक होता है; ज्याप्ति का प्रत्यत्त हुए बिना श्रनुमान नहीं हो सकता । कारण द्वारा कार्य का ज्ञान 'पूर्ववत्' श्रनुमान है जैसे घनघोर बादलों को देखकर वृष्टि का श्रनुमान करना । कार्य को देखकर कारण का श्रनुमान करना 'ग्रेपवत्' श्रनुमान है जैसे भीगे फर्श को देखकर 'वृष्टि हुई है' ऐसा श्रनुमान करना । धुएं को देखकर विद्व का श्रनुमान 'सामान्यतोदृष्ट' है ।] (१।१।४)

प्रसिद्ध साधम्य (गुर्खों की समता) से साध्य का साधन उपमान प्रमाख है। ['नीजगाय गों के समान होती है' यह सुनकर कोई व्यक्ति वन में जाकर नीलगाय की पहचान कर सकता है] (१।१।६)

श्राप्तों का उपदेश शब्द प्रमाण है। (१।१।७)

श्रात्मा, शरीर, इंदिय, श्रर्थं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख श्रीर श्रपवर्गं यह प्रमेय हैं। (१।१।६)

श्चित्मा के गुगा इच्छा, द्वेष, प्रयक्ष, सुख, दुख श्चीर ज्ञान हैं। कमीं में प्रवृत्त करानेवाले 'दोष' हैं। पुनरूपित को प्रेत्यभाव कहते हैं। प्रवृत्ति-दोषों का परिगाम 'फल' कहलाता हैं। श्चपवर्ग मोज्ञ का नाम है। द्वःखों से अत्यंत सुक्त होना श्चपवर्ग है।]

पहले अध्याय में सोलह पदार्थों का नाम और लक्षण बताकर शेष अंथ में उन लक्षणों की परीका की गई है। द्वितीय अध्याय में प्रतिपत्ती पूर्वपक्ष करता है कि 'संशय' या 'संदह' होना ही असंभव है जिसे दूर करने के लिये विवाद और शास्त्रोपदेश किया जाय। जिस वस्तु को जानते हैं उसके विपय में संदेह नहीं होता; जिसको नहीं जानते उसके बारे में भी सदेह सभव नहीं है। अज्ञात वस्तु के विषय में प्रश्न कैसे हो सकता है ? इसलिये संशय नहीं होता। ऋषि का उत्तर है कि वाद-विवाद

को सत्ता ही संशय का श्रस्तित्व सिद्ध करती है। श्रन्यथा वाद-विवाद श्रीर मगडा न हो सकता।

प्रमाणों द्वारा सव प्रमेथों को जाना जाता है, फिर प्रमाणों को किसके द्वारा जाना जाय ? यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। सूत्रकार उत्तर देते हैं कि जैसे दीपक श्रोर पदार्थों के साथ श्रपने को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार प्रमाण श्रपनी सिद्धि भी करते हैं। जब हम प्रमाणों की परीचा करते हैं तब वे 'प्रमेय' बन जाते हैं। सब प्रमाणों का प्रतिपेध भी बिना प्रमाण नहीं हो सकता इसिलिये प्रमाणों को मानना श्रनिवार्य है। जैसे बाट पहले स्वय तोले जाकर बाद को सब चीज़ों को तोलने के काम श्राते है इसी प्रकार 'प्रमाण' कुछ देर को प्रमेय बनकर भी बाद को 'प्रमेयों' के ज्ञान का साधन बन जाते हैं।

इसके बाद हम वैशेबिक दर्शन का परिचय श्रौर उसके कुछ सुत्रों का श्रनुवाद श्रौर न्याख्या देते हैं।

वैशेषिक दर्शन में दस श्रध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक में दो
श्राह्मिक हैं। श्रातिम तीन श्रध्यायों में न्यायदर्शन की भॉति प्रमाणों, कारणता श्रादि का
विचार है। व्यवहार-शास्त्र के प्रश्नों पर छठवें श्रध्याय में विचार किया
गया है। चौथे श्रध्याय में परमाणुवाद का वर्णन है। शेष श्रध्यायों में
द्रश्यादि पदार्थों का विचेचन किया गया है। वैशेषिक का श्रारंभ 'श्रव धर्म
की न्याख्या करेंगे' इस सूत्र से होता है। दूसरे सूत्र में धर्म का जच्चण दिया है।

यतोऽभ्युदय नि श्रेयससिद्धि स धर्मः (१।१।२)

श्रर्थात् जिससे ससार में श्रभ्युदय हो श्रौर जिससे मोच प्राप्ति हो वह धर्म है। धर्म से मोचिकस प्रकार प्राप्त हो सकती है ?—

"धर्म विशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष श्रीर समवाय इन छ, पदार्थों के साधम्य-वैधर्प-पूर्वक त वज्ञान से मुक्ति या नि.श्रेयस की प्राप्ति होती है। (१।१।४)" पंचभूत, काल, दिक्, श्रात्मा श्रौर मन यह द्रव्य हैं। (१।१।४)

रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्दव बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष श्रीर प्रयत यह गुण है। (१।१।६) सूत्रकार के श्रनुसार पदार्थों की संख्या छः श्रीर गुणों की सन्नह है।

सत्ता, श्रनित्यता, द्रव्यवत्ता, कार्यत्व, कारणत्व, सामान्य श्रीर विशेष बाला होना यह द्रव्य, गुण, कर्म के सामान्य धर्म है। (१।१।८)

किया श्रीर गुण्याला, समवायिकारण द्रव्य होता है। (१।१।१४)

कारण के श्रभाव से कार्य का श्रभाव होता है। (१।२।२) परतु कार्य केश्रभाव से कारण का श्रभाव नहीं होता। (१।२११)

सामान्य श्रौर विशेष बुद्धि की श्रपेता से हैं श्रर्थात् सामान्य श्रौर विशेष की सत्ता बुद्धि के श्रधीन या बौद्धिक है; यह देश-काल में रहने-वाली चीज़ें नहीं हैं। (१।२।३)

रूप, रस, गंध, स्पर्शवाली पृथ्वी है। (२।१।१)

जल में रूप, रस, स्पर्श, दवत्व श्रीर स्निम्धता गुण हैं। (२।१।२)

नित्य पदार्थों में काल का अनुभव नहीं होता, श्रनित्यों में होता है। इसिलये काल को उत्पत्तिवाले पदार्थों का निमित्तकारण कहते हैं। (२।२।६)

सत् श्रीर कारणहीन पदार्थ को निस्य कहते हैं। (४।९।९)

क्रियां श्रीर गुरा का न्यपदेश (कथन) न होने के कारण उत्पत्ति से पहले कार्य श्रसत् होता है। (६।११९)

ईरवर का वचन होने के कारण...वेदों का प्रामाण्य है। (१०।२।६)

## प्रमाणों का वर्णन

नैयायिक चार प्रमाण मानते हैं, प्रत्यच, श्रनुमान, उपसान श्रीर शब्द । वैशेषिक के मत में उपमान नवीन प्रमाण नहीं है बल्कि उसका श्रतर्भाव श्रनुमान में हो जाता है। श्रन्नमद्द श्रौर विश्वनाथ (तर्क सग्रह श्रौर कारिकावली के लेखक) चार ही प्रमाण मानने हैं।

न्याय-दर्शन की प्रत्यच्च की परिभाषा हम दे चुके हैं। 'ग्रन्यपदेश्य' शब्द जो सूत्र में श्राया है उसकी दूसरी प्रत्यक्ष प्रमाण व्याख्या भी की गई है। प्रत्यच दो प्रकार

का होता है, निर्विकल्पक श्रौर सविकल्पक। श्रसाधारण कारण को 'करण' कहते हैं। प्रत्यच ज्ञान के 'करण' को प्रत्यचप्रमाण कहते हैं। इसका श्रर्थ यह हुआ कि चत्तु, रसन, आण, त्वक्, श्रोत्र श्रौर मन हंद्रिया प्रत्यच प्रमाण हैं। इद्रियां प्रत्यच ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु हैं। इंद्रिय श्रौर श्रर्थ के सनिकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यच ज्ञान कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसे दैसा ही जानना यथार्थ ज्ञान या 'प्रमा' है। विपरीत ज्ञान को 'श्रप्रमा' कहना चाहिए।

जब हम किसी पदार्थं को देखते हैं तो प्रथम उसके रूप, श्राकार श्रादि की प्रतीति होती है। उसके बाद हमारी बुद्धि काम करने लगती है श्रीर हम स्मरण श्रादि द्वारा वस्तु को नाम दे देते हैं। केवल चलु श्रादि इदियों से, बुद्धि या मस्तिष्क की किया शुरू होने से पहले, जो ज्ञान होता है उसे 'निर्विकरपक प्रत्यच्च' कहते हैं। निष्प्रकारक या प्रकारता-हीन ज्ञान निर्विकरपक कहलाता है। पदार्थ किस श्रेणी का है इसका ज्ञान प्रकारता-ज्ञान है। यह डित्थ (स्थाणु) है, यह स्थाम है, यह ब्राह्मण है इस प्रकार का ज्ञान सप्रकारक या स्विकरपक ज्ञान है। निर्विकरपक ज्ञान मूठा नहीं हो सकता। स्विकरपक ज्ञान में ही अम का भय होता है।

१ वात्स्यायन के भाष्य में मन की गणना इदियों में भी गई है। सुख, दुख श्रादि का प्रत्यक्ष मन या श्रतिरिव [ श्रदर की इदिय ] द्वारा होता है। सुख, दु ख श्रादि श्रात्मा के गुण हैं यह मानसिक प्रत्यक्ष से जाना जाता है।

प्रत्यच ज्ञान कब होता है १ जब (१) श्रात्मा का मन से (१) मन का इंद्रिय से श्रोर (३) इंद्रिय का श्रर्थ या विषय से संयोग होता है तब प्रत्यच श्रनुभव होता है। जब हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता है तब हम श्रॉखें खुली रहने पर भी नहीं देखते, श्रोर कान होते हुए भी नहीं सुनते। तीर बनानेवाले ने गुजरती हुई राजा की सेना को नहीं देखा। इसलिये प्रत्यच में मन का जागरूक का होना ज़रूरी है। मन श्रग्र होने पर भी शीधगामी है; इसलिये जल्टी-जल्दी एक विषय के बाद दूसरे पर पहुँच जाता है। वास्तव में एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है। हम एक ही पल में देखते, सुनते श्रोर श्रनेक कियाएं करते हैं, यह प्रतीति मन की तेज़ी के कारण होती है।

शुक्ति में रजत क्यों दिखलाई देती है ? यदि रजत का श्रत्यंता-भाव होता तो शश-शृङ्ग श्रर्थात् खरगोश के सींगों श्चन्यया-क्याति की तरह उसको कभी प्रतीति नहीं होती। शून्यवादी की श्रसल्याति ठीक नही। श्रात्म-ख्याति (योगाचार की) भी सगत नहीं है। नैयायिक लोग भूम का कारण ग्रन्यथा-ख्याति बतलाते हैं। इंदिय के दोपवश शुक्ति को देखकर रजत के धर्म (गुर्गो) का स्मरण होता है। रजत-धर्म का मानसिक उटय होते ही जहां-जहां पहले रजत देखी है वहां-वहां की रजत का श्रलीकिक प्रत्यच होता है। गुण श्रीर गुणी में समवाय सर्वध है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिये रजत के गुणों का मानसिक उदय पहले देखी हुई रजत केप्रत्यच का कारण हो जाता है। इस त्रालौकिक प्रत्यच से देखी र्ध रजत के गुर्णों का घारोप समीपवत्ती शुक्ति में कर दिया जाता है जिससे भूम या मिथ्याज्ञान होता है। इसी को 'श्रन्यया-ख्याति' कहते हैं। श्रन्यथा-स्याति का शाब्दिक श्रर्थ श्रन्य वस्तु के गुर्थों का श्रन्य वस्तु में प्रतीत होना है।

श्रन्यथा-स्थाति के श्रालोचकों का कथन है कि 'श्रलौकिक प्रत्यस्'

मानना सगत नहीं है। यदि श्रलौकिक प्रत्यत्त मान लिया जाय तो हर समय हर पदार्थ का प्रत्यत्त होना चाहिए। श्रलौकिक प्रत्यत्त का सिद्धात मनुष्य को सर्वज्ञ बना देता है, जो श्रनुभव के विरुद्ध है।

प्रत्यच के वर्णन में हमने देखा कि प्रत्यच ज्ञान का कारण या करण (इदिया) प्रत्यच प्रमाण कहलाती है। इसी अनुमान प्रमाण प्रकार धनुमिति का करण ध्रनुमान प्रमाण है। ध्रनुमिति आथवा घनुमान-जन्य ज्ञान फल है ध्रीर न्याप्तिज्ञान करण है। पाठकों को सुविधा के लिये हम कुछ परिभाषाए देते हैं। उन्हें ठीक-ठीक ध्यान में रखकर ही अनुमान-प्रकरण समक्त में ध्रा सकता है। यहा पाठकों को हम बतलादें कि न्यायदर्शन में ध्रनुमान प्रमाण बहुत ही महत्त्वपूर्ण ध्रीर कठिन विषय है।

व्याप्ति—'जहा जहा घुँ स्रा होता है वहा वहा स्रिप्त होती है' इस साहचर्य-(एक साथ होने के) नियम को व्याप्ति कहते हैं। रसोई-घर में धूम श्रीर श्रिप्त के साहचर्य का श्रनुभव हुआ है जिसके वन्न पर पर्वंत में धूम देख कर विद्व का श्रनुमान किया जाता है।

सपद्ध-जहा साध्य (श्रम्नि) की उपस्थिति निश्चित है वह स्थान या वस्तु सपच कहलाती है। रसोई घर (महानस) सपच है।

विपत्त-जहा साध्य (श्राग्न) का श्रभावनिश्चित है उसे 'विपत्त' कहते हैं जैसे 'सरोवर'। सरोवर में श्राग्न के श्रभाव का निश्चय है।

व्यापक श्रीर व्याप्य — इस उदाहरण में श्रान्त व्यापक है श्रीर धूम व्याप्य | बिना श्रान्त के धूम नहीं रह सकता । धूम की उपस्थिति श्रान्त की उपस्थिति से व्याप्त है ।

पत्त-धर्मता—व्याप्य (धूम) का पर्वतादि में रहनेवाला होना 'पत्त धर्मता' है। परामश—व्याप्त-सहित (जहां जहां धूम होता है वहां वहां श्रामि होती है इस ज्ञान सहित ) पच धर्मता का ज्ञान (पर्वत में धूम है, यह ज्ञान) परामर्श कहलाता है।

त्रमुमिति—परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। 'पर्वत अग्निवाला है' यह ज्ञान अनुमिति है। यह ज्ञान 'विह्वव्याप्य अथवा अग्नि से व्याप्त धूमवाला यह पर्वत है' इस परामर्श से उत्पन्न होता है।

श्रनुमान प्रमाण—श्रनुमिति का करण या श्रसाधारण कारण ही श्रनुमान प्रमाण है। प्रत्यच प्रमाण की तरह श्रनुमान-प्रमाण कोई इदिय नहीं है। नैयायिक लोग श्रांख, कान श्रादि इंदियों को प्रत्यच प्रमाण कहते हैं। श्रनुमान प्रमाण किसी इंदिय का नाम नहीं है।

वास्तव में 'लिंग परामर्श' को अनुमान कहते हैं। यह 'लिंग परा-मर्श क्या है ? लिंग परामर्श को 'तीसरा ज्ञान' भी कहते है। रसोई घर में धूम घ्रीर ग्राग्न की व्याप्ति प्रहण करके जो धूम का ज्ञान होता है वह 'प्रथम ज्ञान' है। पच (पर्वत) में धूम का ज्ञान 'द्वितीय ज्ञान' है। वही धूम का ग्राग्न द्वारा व्याप्य होने का ज्ञान 'तृतीय ज्ञान' हे; इसी को 'लिंग परामर्श' कहते हैं। (देखिये तर्क सगह, पद कृत्य, चंद्रजिसंह कृत)।

श्रॅगरेज़ी में इसे सिलॉजिज़म कहते हैं। नैयायिक दो प्रकार का श्रनुपञ्चावयव वाक्य श्रथवा मान मानते हैं, स्वार्थ श्रौर परार्थ। स्वार्थानुमान
न्याय श्रपने लिए होता है श्रौर परार्थानुमान दूसरों को
सममाने के लिए। परार्थानुमान में पचावयव-वाक्य की श्रावश्यकता होती
है; स्वार्थानुमान में केवल तीन ही श्रवयव (पहले तीन या भ्रतिम तीन)
श्रपेचित होते है। पांच श्रवयवों के नाम कमशः प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण,
उपनय श्रौर निगमन है।

पर्वत श्रग्निवाला है—यह प्रतिज्ञा है। क्योंकि उसमें धुँशा है—यह हेतु है। १५ जहा जहा धूम होता है वहा वहा श्राग्न होती है जैसे रसोई घर में —यह उदाहरण है।

वैसा ही, श्रिप्त के न्याप्य यूमवाला, यह पर्वत है—यह उपनय है। इसलिए यह पर्वत श्रिग्न वाला है—यह निगमन है।

योरुप के कुछ पहितों ने श्रवयवों की सख्या पर श्राचेप किया है। योरुपीय सिलॉजिज्म में, जिसका स्वरूप यूनान पाच श्रवयव क्यों?

के प्रसिद्ध दार्शनिक श्ररस्तू के स्थिर किया था, तीन ही वाक्य या श्रवयव होते हैं। श्रालोचकों का कहना है कि नैया-यिकों ने व्यर्थ ही श्रनुमान-प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। इसका उत्तर कई प्रकार से दिया गया है।

पहला उत्तर यह है कि उक्त आचेप निराधार है। स्वार्थानुमान में नेयायिक भी तीन श्रवयव मानते हैं। भारत के दूसरे मतों ने कम श्रवयव माने हैं। वेदान्त-परिभापा तीन श्रवयवों के पत्त का महन करती है। कुछ बौद्ध तर्क-शास्त्रियों ने तो दो ही श्रवयवों को यथेप्ट माना है। पर देखने की बात यह है कि पाँच श्रवयवों का एक आलंकारिक प्रभाव होता है। श्रनुमान-प्रक्रिया विलक्कत स्पष्ट हो जाती है।

दूसरा उत्तर यह है कि श्ररस्तू का 'न्याय' या सिलॉजिज्म न्याय की दिए से सदोप हैं। श्ररस्तू के पहले दो 'प्रेमिसेज़' न्याय के परामर्श वाक्य में सिमिलित हो जाते हैं। परामर्श को ही नैयायिक श्रनुमान का हेतु मानते हैं। 'विह्न क्याप्य धूम वानय पर्वतः' (विह्न का जो व्याप्य है ऐसे धूमवाला यह पर्वत है), वास्तव में यह परामर्श वाक्य ही श्रनुमान का कारण हैं। भारतीय सिलाजिज़्म का एक गुण यह है कि उसका 'मेजार प्रेमिस' श्रपनी यथार्थता के लिए परमुखापेज्ञी नहीं हैं। यहा 'इंडक्शन'

१ वेदात परिभाषा [ सटीक, ववई ] पृ० २१२

नतु प चावयवरूपा अवयवत्रयेखेव व्याप्तिपक्षधर्मतयोरूप दर्शन सभवेना-धिकावयव द्वयस्य व्यर्थत्वात् ।

श्रीर 'डिडक्शन' दोनों परामर्श वाक्य मे मिल जाते है। श्रनुभव श्रीर तर्क दोनों से काम लिया जाता है। वर्नार्ड वोसांक्वेट की भाषा मे हम कह सकते है कि दी इडियन सिलाजिज़्म कंटेस इट्स श्रोन नैसेसिटी भारतीय सिलाजिज़्म की यह संपूर्णता सर्वथा श्लाघनीय है। श्ररस्तू का न्याय इस प्रकार है:—

सव मनुष्य मरणशील हैं; सुकरात मनुष्य है, इसलिए, सुकरात मरणशील हे।

यहां पहले वाक्य की सत्यता स्वतः-सिद्ध नहीं है; उसके लिए प्रमाण श्रपेचित है। न्याय की भाषा में हम इसे इस प्रकार कहेगे:—

सुकरात में मर्त्यता या मरणशोलता है;
क्योंकि सुकरात में मनुष्यता है।
जहां जहां मनुष्यता है वहां वहां मर्त्यता है, जैसे देवदत्त में।
सुकरात में मनुष्यता है जो कि मर्त्यता से क्याप्त है,
इसलिए सुकरात में मर्त्यता है।

चौथा वाक्य लिंगपरामर्श है जिसमें अरस्तू के पहले दोनों वाक्यों का सत्य निहित है; इस मिश्रित वाक्य के विना अनुमान समक्त में नहीं था सकता । न्याय के अनुमान में न्याप्ति का सत्य उदाहरण द्वारा सुवोध बना दिया जाता है; उदाहरण से न्याप्ति की सिद्धि होती है, यह समक्तना अम है। न्याप्ति को फूँ ठी सिद्ध करने का भार नैयायिक प्रतिपत्ती पर डाल देता है, जब कि अरस्तू के सिलाजिज्म में मेजार प्रमिस के सन्य होने का प्रमाण अनुमान करनेवाले को देना चाहिए।

लिंग-परामर्श श्रनुमिति का करण है, यह बताया जा जुका है। लिंग तीन प्रकार का होता है केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी, श्रीर श्रन्वय-व्यतिरेकी। जिसमें शन्वय-व्याप्ति श्रीर व्यतिरेक-न्याप्ति दोनों हों वह श्रन्वय-व्यतिरेकी लिंग है। भावात्मक व्याप्ति को श्रन्वय व्याप्ति कहते हैं जैसे 'जहा जहां धूम है वहा वहां श्राग्न है।' श्रामावात्मक व्याप्ति को व्यति-रेक-व्याप्ति कहते हैं, जैसे 'जहा श्राग्न नहीं है वहां धूम भी नहीं है।' पर्वत में विह्न का श्रनुमान करने के उपर्युक्त उदाहरण में दोनों प्रकार की व्याप्ति मिल जाती है। रसोई घर में धूम है श्रीर श्राग्न भी, सरोवर में श्राग्न नहीं है इसलिए धूम भी नहीं है।

जिस उदाहरण में सिर्फ अन्वय-न्याप्ति मिल सके वह केवलान्वयी अनुमान कहलाएगा। 'घट श्रमिधेय (नामकरण करने योग्य या नामवाला) है क्योंकि घट प्रमेय हैं' इस अनुमान में अन्वय-व्याप्ति ही मिलती है— जो जो प्रमेय हैं वह चह अभिधेय हैं। 'जो प्रमेय नहीं हैं वह अभिधेय नहीं हैं', इस प्रकार की व्यतिरेक-व्याप्ति नहीं मिल सकती क्योंकि ससार की सारी चीज़ें प्रमेय (प्रमाणों से जानने योग्य) और अभिधेय (वर्णन करने योग्य) दोनों है।

नैयायिक किसी वस्तु को छज्ञेय या छप्रमेय नहीं मानते । इस् संपूर्ण जगत् का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।

श्रनुमान के जिस उदाहरण में सिर्फ़ च्यतिरेक-च्याप्ति मिल सके वह केवल व्यतिरेकी श्रनुमान कहलाएगा। 'पृथ्वी श्रन्य भूतों से मिल है, गधवाली होने के कारण।' गंध पृथ्वी का गुण है, जल, वायु श्रग्नि श्रौर श्राकाश का नहीं। 'जो जो गंधवान है वह इतरों (श्रन्य भूतों) से मिल है, ऐस श्रन्वय-व्याप्ति यहा नहीं है। 'जो इतर भूतों से मिल नहीं है वह गधवान् नहीं है, जैसे जल, इस प्रकार की व्यतिरेक व्याप्ति हो उपलब्ध है जिससे 'पृथ्वी दूसरे भूतों से मिल हैं' यह श्रनुमान किया जाता है।

साध्य यह है कि पृथ्वी दूसरे भूतों से भिन्न है। पृथ्वी मात्र ही पृष्वी मात्र ही पृष्वी है, इसिनए 'जो गंधवान् है वह अन्य द्रव्यों से भिन्न हैं' ऐसी व्याप्ति नहीं मिलती। यदि संपूर्ण पृथ्वी के बदले कोई पार्थिव चीज़ पन्न होती तो अन्वय-न्याप्ति सभव थी।

वेदांती श्रोर मीमांसक केवजान्वयी श्रौर केवज-न्यतिरेकी श्रनु-

### न्याय-वैशेषिक

मान नहीं मानते । वे इसके वदले अर्थापत्ति नाम का अलग प्रेमार् मानते हैं।

श्रव तक ठीक हेतुश्रों का वर्णन हुश्रा। दुष्ट हेतुश्रों को हेत्वाभास
कहते हैं। जो ठीक हेतु की तरह मालूम हो पर
ठीक हेतु न हो, वह हेत्वाभास है। तर्कसंग्रह
के लेखक श्रन्नंभट एाँच हेत्वाभास मानते हैं, जो न्यायसूत्र के हेत्वाभासों
से कुछ भिन्न है। गोतम के पाँच हेत्याभासों के नाम सन्यभिचार,
विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यमम श्रीर कालातीत हैं। श्रन्नंभट के पाँच
हेत्वाभास सन्यभिचार, विरुद्ध, सधातिपन्च, श्रसिद्ध श्रीर बाधित है।

१ सन्यभिचार—उस हेतु को कहते हैं जो श्रभीष्ट साध्य से उत्तरा भी सिद्ध कर दे। धुँश्रा श्रिप्त-सिहत पर्वत में ही हो सकता है। यहाँ धुँश्रा लिंग (चिह्न) कहाता है। यदि लिंग साध्य के श्रभाव-स्थल में भी पाया जाय तो सन्यभिचार हेतु होगा। जैसे 'पर्वत श्रग्निवाला है, प्रमेय होने के कारण' यह हेतु ठीक नहीं। क्योंकि साध्य के श्रभावस्थल या 'विपन्त' (सरोवर) में भी श्रमेयत्व पाया जाता है। सरोवर भी प्रमेय है, उसे भी श्रग्निवाला होना चाहिए। इस हेत्वाभास को 'साधारण सन्य-भिचार' कहते हैं।

श्रसाधारण सन्यभिचार उस लिंग को कहते हैं जो सपत्त या विपत्त में कही न पाया जाय, सिर्फ पत्त में ही पाया जाय। जैसे, 'शब्द नित्य है, शब्द होने के कारण'; यहां शब्दत्व शब्द के सिवाय कहीं नहीं पाया जाता।

जिसका श्रन्वय शौर व्यतिरेक दोनों प्रकार का दृष्टांत न मिल सके उसे 'श्रनुपसंहारी सन्यभिचार' कहते हैं। सब चीज़ें श्रनित्य हैं, प्रमेय होने के कारण, यहां सब संसार के पच होने के कारण दृष्टात ही नहीं मिल सकता।

२ जो हेतु साध्य के श्रभाव में च्यास हो उसे 'विरुद्ध,' हहते हैं।

शब्द नित्य है, कार्य होने के कारगा। कार्यत्व श्रनित्यत्व से न्याप्त है न कि नित्यत्व से। इसिलये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है।

३. सत्प्रतिपत्त—जिसका प्रतिपत्त मौजूद हो, साध्य के श्रभाव को सिद्ध करनेवाला दूसरा हेतु वर्त्तमान हो, उसे सत्प्रतिपत्त कहते हैं। 'शब्द नित्य है, श्रवणेन्द्रिय ग्राह्म होने के कारण' इसका प्रतिपत्त भी है—'शब्द श्रनित्य है, कार्य होने के कारण।'

४ श्रसिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का है, श्राश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध श्रीर न्याप्यत्वासिद्ध।

'गगनारविन्द या श्राकाशकमल सुरिभ होता है, कमल होने के कारण, सरोवर कमल की तरह' यह 'श्राश्रयासिद्ध' है। यहा गगनारविंद श्राश्रय है जिसकी सत्ता नहीं है।

स्वरूपासिद्ध—'शब्द गुण है, चत्तु-प्राह्म होने के कारण', चात्तुप होना शब्द में नहीं है।

उपाधि-सहित हेतु को 'न्याप्यत्वासिद्ध' कहते हैं। 'पर्वेत धूमवाला है, श्रिग्नवाला होने के कारण।' भीगे ईंधन की उपस्थिति में ही श्रिग्न में धुंश्रा होता है, इसलिये श्रार्द्ध इंधन का संयोग उपाधि है। श्रिग्न सोपाधिक हेतु है।

४ जिसका साध्यामाव प्रमाणों से निश्चित है वह बाधित हेतु है। 'श्रग्नि ठंडी होती है, द्रव्य होने के कारण' यहा श्रनुष्णता या ठंडापन साध्य है जिसका श्रभाव उप्णाव, स्पर्श नामक प्रत्यच प्रमाण से गृहीत होता है। इसलिये यह हेतु 'बाधित' है।

श्रनुमान-प्रकरण समाप्त हुआ। श्रव उपमान का वर्णन करते हैं। उपमान प्रमाण सिज्ञ (पद श्रीर पद का श्रर्थ) के संबंध का ज्ञान 'उपमिति' कहलाता है। उसके श्रसाधारण कारण को उपमान-प्रमाण कहते हैं। सादश्य ज्ञान ही उपमिति का हेतु है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 'गवय' (नील गाय) को नहीं जानता। किसी वनवासी ने उससे कहा, ''गाय के समान गवय होता है !'' यह सुनकर वह बन में जाकर उस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है और गाय के समान पश्च को देखता है। तब उसे यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'यही गवय शब्द का वाच्य है।' यही ज्ञान उपिमिति है। इस प्रकार गवय पद या शब्द के अर्थ का बोध हो जाता है; यही संज्ञा-संज्ञि का संबंध ज्ञान है। गाय में रहनेवाला गवय का साहत्य ही इसका कारण है। यह ज्ञान व्याप्ति ज्ञान के विना हो जाता है, इसलिये उपमान का अनुमान में अंतर्भाव नहीं हो सकता।

यथार्थवादी को श्राप्त कहते हैं। जैसा जानना, वैसा कहना, यही
यथार्थवादिता है। श्राप्त का वाक्य ही शब्द
माण है। वाक्य पदों के समूह को कहते हैं।
शक्तिवाले या शक्त को पद कहते हैं, शक्ति क्या है ? 'इस पद या शब्द से
इस श्रर्थ का बोध होगा' यह ईश्वर का संकेत ही शक्ति है। शब्दों का श्रर्थ
ईश्वर ने निश्चित किया है। यही ईश्वर-संकेत गुरू-शिष्य-परंपरा से
हम तक चला श्राया है।

वाक्य का श्रर्थ-वोध श्राकांचा, योग्यता श्रीर संनिधि से होता है। वाक्य के परों का श्रन्वय होना चाहिए। 'गाय, घोड़ा, हस्ती' यह वाक्य नहीं हुश्रा; इसमें 'श्राकांचा' का श्रभाव है। 'श्रिग्त से सींचे' यह वाक्य प्रमाण नहीं है क्योंकि इसमें 'योग्यता' का श्रभाव है। यदि एक-एक घंट वाद कोई कहे 'पानी' 'लाश्रो' श्रादि तो उसका वाक्य श्रथमाण होगा, क्योंकि उसके परों (विभक्ति सहित शब्दों) में संनिधि (समीपता) नहीं है।

याक्य दो प्रकार का होता है, लौकिक श्रौर वैदिक। वैदिक वाक्य ईरवरोक्त होने के कारण सभी प्रमाण हैं। लौकिक वाक्य श्राप्तका कहा हुआ ही प्रमाण होता हे, श्रौर किसी का नहीं। संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति से भिन्न ज्ञान
श्रमुभव कहलाता है जो कि यथार्थ श्रौर श्रयथार्थ
स्मृति
दो प्रकार का होता है। यथार्थ ज्ञान या श्रमुभव
का लज्ञ्ण पीछे बता चुके हैं। स्मृति भी यथार्थ श्रौर श्रयथार्थ दो प्रकार
की हो सकती है। प्रमाजन्य स्मृति को यथार्थ स्मृति कहते हैं, श्रप्रमाजन्य
को श्रयथार्थ। यथार्थ ज्ञान का ही नाम प्रमा है।

### कारणता विचार

प्रत्यचप्रमाण की परिभाषा में हमने कहा था—प्रत्यचज्ञान के श्रसा-धारण कारण (करण) को प्रत्यचप्रमाण कहते हैं। श्रव प्रश्न यह है कि 'कारण' किसे कहते हैं? इसी से संबद्ध प्रश्न यह भी है कि कार्य किसे कहते हैं? कार्य के विषय में न्याय का सिद्धान्त 'श्रस-कार्यवाद' कहलाता है। उत्पत्ति से पहले जो घट का श्रभाव होता है उसे घट-प्रागभाव कहते हैं। प्रागभाव के प्रतियोगी का नाम कार्य है (कार्य-प्रागभाव प्रतियोगि)।

प्रतियोगिता एक प्रकार का संबध है। घट और घट के प्रागभाव में विरुद्ध संबंध है। घट की उत्पत्ति घट के प्रागभाव का नाश कर देती है, उसकी विरोधिनी है। उस भाव पदार्थ को जिससे किसी श्रभाव का स्वरूप सममा जाता है, उस श्रभाव का प्रतियोगी कहते हैं। घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा। कार्य की इस परिभाषा का सीधा श्रथ्य यही है कि उत्पत्ति से पहले घट का श्रभाव होता है, घट या कार्य की किसी रूप में कहीं उपस्थिति नहीं होती। यह सिद्धांत साख्य का ठीक उत्तटा है। सांख्य का मत 'सत्कार्यवाद' कहलाता है। उत्पत्ति से पहले कार्य कारण में छिपा रहता है, उत्पत्ति का श्रर्थ श्रभिन्यक्ति मात्र है। मूर्त्ति जिसे स्थपित या मूर्तिकार खोद देता है, धातु या पत्थर में छिपी रहती है। मूर्त्तिकार श्रपने प्रयत्न से उसे श्रभिन्यक्त कर देता या व्यक्त रूप दे देता है। श्रसत्कार्यवाद की श्रालोचना श्रीर सत्कार्यवाद की श्रक्तियों के विषय में हम श्रागे लिखेंगे।

कारण सत् होता है श्रोर कार्य श्रसत्; सत् से श्रसत् की उत्पत्ति होती है यह नैयायिकों का मत हुश्रा। सर्वदर्शन संग्रह कार कहते हैं:—

इह कार्य कारण भावे चतुर्घा विप्रतिपत्तिः प्रसरित । श्रसतः सज्जायते इति सौगताः संगिरन्ते । नैयायिकादयस्तु सतो सज्जायत इति । वेदान्तिनः सतो विवर्तः कार्यजातं न तु वस्तुसदिति । सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति । १

श्रर्थात्—कार्य-कारण-भाव में चार प्रकार का मत है। श्रसत् से सत् उत्पन्न होता है यह बौद्धों का मत है। सत् से श्रसत् की उत्पत्ति न्याय का मत है। सत् से विवर्त उत्पन्न होता है न कि सद्वस्तु, यह वेदांत का सिद्धांत है। सत् से सत् ही उत्पन्न होता है, यह सांख्यों का विश्वास है।

वौद्धों को छोड़ कर शेप तीनों उपर्युक्त दर्शन कारण को सत् मानते हैं। उन्हें हम सत्कारणवादी कह सकते हैं। प्रश्न यह है कि कारण किसे कहते हैं? साधारण लोग सममते हैं कि कार्य से पहले श्रानेवाली चीज़ कारण होती है। लेकिन कार्य से पहले यहुत सी चीज़ें श्राती रहती हैं। घट की उत्पत्ति से पहले कुम्हार, उसका दण्ड, गधा श्रादि श्रनेक वस्तुएं हैं। इनमें से किसे कारण कहना चाहिये? न्याय का उत्तर है,

## कार्यनियत पूर्ववृत्ति कारणम्

जो कार्य के पहले नियम पूर्वक उपस्थित होता है उसे कारण कहते हैं। कुम्हार, मिटी श्रीर दण्ड नियमपूर्वक घटोत्पत्ति से पहले उपस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें घट का कारण कहना चाहिए। गर्दभ का होना श्रावश्यक नहीं है, इसलिए वह कारण नहीं है।

परन्तु यह लच्चण श्रतिन्याप्त है। जिस चीज़ का लच्चण किया जाय, उसके श्रतिरिक्त पदार्थ में भी घट जानेवाले लच्चण में श्रतिन्याप्ति दोप

१ सर्वदर्शन सम्रह, पृ०१२१

होता है। जिन चीज़ों का या जिस श्रेणी की चीज़ों का लचण किया जाय उनमें से कुछ में जो लचण न घट सके, उसे श्रन्याप्त लचण कहते हैं श्रोर उसका दोप 'श्रन्याप्ति' कहलाता है। लचण का तीसरा दोप श्रसभ-वता होता है, जैसे श्रम्न का लचाण पदार्थ ठएडा करना।

'जानदार वस्तु को पशु कहते हैं', यह जचाय श्रतिन्याप्त है। मछ्जियां श्रोर पची भी जानदार पदार्थ हैं। 'दो सींगवाले को पशु कहते हैं,' यह लच्चा श्रन्याप्त है। कुत्ता भी पशु होता है जो कि इस जचाया में नहीं श्राता। तीनों दोपों से मुक्त लच्चा ही ठीक लच्चा होता है।

कार्य के पहले नियम से उपस्थित होने वाली चीज़ों में श्राकाश, काल, ईरवर श्रादि नित्य पदार्थ, कुम्हार का पिता श्रादि भी होते हैं। तो क्या इन सब को कारण कहना चाहिए ? इसके उत्तर में नैयायिक कारण के जन्नण में कुछ सुधार करते हैं। सही जन्नण यह है।

श्रनन्यथा सिद्धत्वे सित कार्यं नियतपूर्ववृत्ति कारणम् — श्रथांत् जो कार्य के पहले नियम से उपस्थित हो श्रीर जो श्रन्यथा-सिद्ध न हो उसे कारण कहते हैं। यह श्रन्यथा-सिद्ध क्या बला है ? वास्तविक कारण से सबद्ध होने के कारण जिसकी पूर्ववर्तिता होती है — जिसकी पूर्ववर्तिता वास्तविक कारण की पूर्ववर्तिता पर निर्भर हो, उसे श्रन्यथा-सिद्ध कहते हैं। विश्वनाथ के सत में श्रन्यथा सिद्ध पाच प्रकार के होते हैं। तर्क सगृह की 'दीपिका' में श्रन्नंभट्ट ने तीन प्रकार के श्रन्यथा-सिद्ध बतलाए हैं जो हम नीचे देते हैं।

१—ने पदार्थ जो कारण से समवाय संबंध से सम्बद्ध हों जैसे 'दगडत्व' 'श्रौर दगड रूप'। दगडत्व श्रौर 'दगडरूप' को दगड से, जो घट का कारण है, श्रलग नहीं कर सकते। 'समवाय' का श्रथ है नित्य-सवध।

२ पूर्ववित्तिता का त्रार्थ है पहले स्थिति । जो किसी चीज के पहले मौजूद हो वह उस चीज का पूर्ववर्त्ती कहलाता है ।

२—वे वस्तुएं जो कारण के भी पहले वर्त्तमान हैं श्रीर इसलिए कीरें से पहले भी वर्त्तभान होती हैं, जैसे ईश्वर, काल, कुम्हार का पिता।

३—कारण के समकालीन या सहकारी जो कारण से समवाय सबंध द्वारा संबद्ध नहीं हैं, जैसे रूपप्रागभाव। घट के रूप का प्रागभाव कारण का समकालीन है।

कारण तीन प्रकार का होता है, समवायिकारण, श्रसमावायिकारण कारण के भेद श्रीर निमित्त कारण।

समवायिकारण—जिससे समवेत होकर या समवाय संबंध से संबद्ध होकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण कहते है। मिट्टी घड़े का समवायि कारण है। इसी को उपादान कारण भी कहते हैं।

श्रसमवायिकारण कार्य या कारण के साथ एक जगह समवेत होकर जो कारण हो उसे श्रसमवायिकारण कहते हैं। तन्तु (डोरे) पटका समवायिकारण हैं। तन्तुश्रों का रंग वस्त्र के रंग का श्रसमवायिकारण है। तन्तु-संयोग तन्तु नामक एक श्रथ (वस्तु या जगह) में पटरूप कार्य से समवेत (समवाय कारण से संबद्ध) होता हैं। इसी प्रकार तन्तु-रूप वस्त्र के साथ, जो कि श्रपने रूप श्रर्थात् वस्त्र के रूप का श्रसम-वायिकारण है, एक श्रथ तत्तु में समवेत होता है श्रीर वस्त्र के रूप का श्रसमवायिकारण बन जाता है। वस्त्र श्रपने रूप का समवायिकारण है, तन्तुश्रों का रंग उसी का श्रसमवायिकारण है।

इन दोनों से भिन्न जो कुछ कारण होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं, जैसे कुम्हार घट का या कुविन्द (जुलाहा) पट का। द्रगड भी घट का निमित्त कारण है।

इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है वही 'करण' है। पाणिनि का सूत्र है—साधक तमं करणुम् अर्थात् सब से अधिक अपेन्तित साधक को करण कहते हैं। आशा है अब पाठक 'प्रत्यचज्ञान का करण प्रत्यचा प्रमाण है' इस परिभाषा को समक्ष गए होंगे।

यथार्थं ज्ञान या प्रमा की उत्पत्ति का हेतु तो प्रत्यचाित प्रमाण हैं,
परंतु यथार्थं ज्ञान की परख न्यावहािरिक होनी
प्रामार्ग्यवाद, प्रमा की परख
चाहिए। प्रत्यच, श्रनुमान श्रादि के उत्पन्न होने
से ही उनकी सत्यता का विश्वास नहीं हो जाना चाहिए। इन्द्रियां श्रीर
तर्क-बुद्धि दोनों घोखा दे सकती है। यथार्थं ज्ञान की श्रसखी परीचा तव
होती हैं जब उससे न्यवहार में सफलता होती है। यह कोहरा नहीं है
धुंश्रा है, इस ज्ञान को यथार्थं तभी कहा जायगा जब हमें पास जाकर
इन्छित श्रिश्च मिल या दीख जायगी। इस प्रकार नैयायिक 'परत'
प्रामाण्य वादी हैं। ज्ञान की परख उस ज्ञान से वाह्य न्यावहारिक सफलता
से होती है।

श्राधुनिक समय में सत्य की ज्यावहारिकता पर श्रमरीका के प्रोफेसर जेम्स (गनोवैज्ञानिक श्रौर दार्शनिक) तथा इंगलैयह के शिलर ने बहुत ज़ोर दिया है। परतु जेम्स श्रौर न्याय के सिद्धांतों में भेद है। जेम्स के मत में सत्य-ज्ञान का लच्चा ही सफलज्ञान है। न्याय के मत में सत्य को परिभाषा तो 'जैसे को तैसा जानना' या ज्ञान श्रौर वस्तु की संवादिता (कारे-स्पायडेन्स) ही है, केवल उसकी परख या पहचान ज्यावहारिक सफलता पर निभैर है। प्रामाययवाद भारतीय दर्शन की पुरानी सम्पत्ति है। योरूप श्रौर श्रमरीका ने इस पर विचार करना श्रभी ही शुरू किया है

इछ विषय में मीमासक नैयायिकों के कट्टर शत्रु हैं। वे 'स्वतः प्रामाण्य-वादी' हैं। उनकी युक्तियों श्रीर श्रालोचना का वर्णन श्रागे करेंगे।

वैशेषिक के सात पदार्थों का वर्णन करने से पहले नैयायिकों के अव-यवी-विपयक सिद्धात पर और दृष्टिपात कर लें। अवयव और अवयवी नैयायिक अवयवी को अवयवों से भिन्न मानते हैं। घट पदार्थ उस मिट्टी या उन परमाणुओं से जिनका घट बना है, भिन्न है। वात्स्यायन ने अपने न्याय भाष्य में अवयवी के अवयवों से भिन्न होने पर अनेक युक्तियां दी हैं। सबसे बहा तक यह है कि अवयवी का श्रवयवों से श्रलग प्रत्यत्त हाता है। घट का प्रत्यत्त घट के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं होता। यदि श्रवयवी की श्रलग सत्ता होती तो उसका श्रलग प्रत्यत्त भी नहीं होता। यदि श्रवयवी का प्रत्यत्त न मानें, तो द्रव्य, गुण, जाति श्रादि का प्रत्यत्त न हो सके। यदि कहों कि वास्तव में श्रवयवों के श्रतिरिक्त श्रवयवी की सत्ता नहीं होती; श्रमवशात श्रवयवों में एकता दीखने लगती है जिसे श्रवयवी का प्रत्यत्त कहते हैं, तो ठीक नहीं। यदि कहीं भी 'एकता' की सत्ता न हो तो उसका श्रम भी न हो। जिसे देखा नहीं है, उसका श्रम भी नहीं हो सकता। इसलिए घड़ा परमाणुओं का समुदायमात्र नहीं है, उसकी श्रलग सत्ता है।

वैशेषिक सूत्र के रचियता ने छः पदार्थ माने थे; उनके श्राधुनिक
श्रनुयायी सात पदार्थ मानते हैं। द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय श्रीर श्रभाव
यह सात पदार्थ हैं। जिल किसी वस्तु का कोई नाम हो, उसे पदार्थ
कहते हैं। पदार्थ न्याय-वैशेषिक की सबसे बड़ी श्रेणी है। वैशेषिक के
पदार्थ श्ररस्तु की कैटेगरीज़ से भिन्न हैं। श्ररस्तू की कैटेगरीज़
'सामान्य विशेषण्' थीं। कणाद के पदार्थ तत्त्व-दर्शन की चीज़ हैं, उनका
विभाग श्ररस्तू की तरह 'लॉजीकल' नहीं बल्कि श्रोण्टोलॉजिकल है।
न्याय के पहले सूत्र में जो सोलह नाम गिनाये गए हैं उन्हे 'विवेचन के
विषय' समक्तना चाहिये। सात पदार्थीं में द्रव्य सबसे मुख्य हैं। पहले
हम द्रव्यों का ही वर्णन करेंगे।

द्रन्य नौ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक् या दिशा, श्रात्मा श्रीर मन । वात्स्यायन ने मन की गणना इन्द्रियों में की थी, वह श्रात्मा द्रन्य भी है। श्रब हम क्रमशः इनका वर्णन करते हैं।

१ इस अध्याय में अब तक जो पाठक पढ चुके है उसे ठीक-ठीक समम लेने से आगे का प्रथ सुगम हो जायगा। सातो पदार्थों का वर्णन महत्वपूर्ण नहीं है। जीवात्मा, ईश्वर, परमागुवाद, सामान्य पदार्थ, समवाय सवध और अभाव ही महत्व के विषय है।

पृथ्वी—किसी पदार्थ के लचाया में उसका एक ऐसा गुण वतलाना चाहिए, जो उसके श्रतिरिक्त किसी पदार्थ में न पाया जाय। श्ररस्तू के मतानुसार लचाया में 'जीनस' (पदार्थ किस श्रेणी या सामान्य के श्रतगंत है) श्रोर डिफ़रेंशिया (व्यावर्तक गुण्ण) बतलाना चाहिए। पृथ्वी द्रव्य है यह उसके 'जीनस' का कथन हुश्रा। वह गंधवाली है यह उसका व्यावतर्क गुण्ण हुश्रा। बहुधा भारतीय विचारक उपर्युक्त लच्च्ण के पहले भाग को छोड़कर देते हैं। गधवान् (पदार्थ) को पृथ्वी कहते हैं, यही लच्च्या पर्याप्त सममा जाता है। वह पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य श्रोर श्रानित्य। परमाणु रूप से पृथ्वी नित्य है। कार्यरूप पृथ्वी श्रानित्य है। पृथ्वी एक श्रोर विभाग के श्रनुसार तीन प्रकार की भी है, शरीर इंदिय श्रीर विपय के भेद से। हमारा शरीर पार्थिव है। गध का प्रहण करने-वाली श्राणेन्द्रिय भी पार्थिव है जो नासिका के श्रम भाग में रहती है। विपय सिट्टी पृथ्यर श्रादि है, जिनका प्रत्यच्च होता है।

गध तो पृथ्वी का न्यावर्तक गुगा है, वह गुगा जो उसे श्रम्य भृतों से श्रलग करता है। इसके श्रतिरिक्त पृथ्वी में रूप, रस, श्रीर स्पर्श भी पाए जाते हैं।

जल—शीतस्पर्शवान् जल है। पृथ्वी की तरह जल भी नित्य श्रीर श्रनित्य दो प्रकार का है। शारीर, इंद्रिय श्रीर विषय भेंद से तीन प्रकार का भी है। शारीर वरुण लोक में है, इद्रिय रस का प्रहण करनेवाली रसना है। जो जिह्ना के श्रग्र भाग में रहती है। विषय है नदी, समुद्र श्रादि हैं। शीत स्पर्श के श्रितिरिक्त जल में रूप श्रीर रस भी हैं।

तेज या श्रम्नि—उप्पा-स्पर्श तत्त्वण है। परमाणु रूप से नित्य श्रीर कार्यरूप से श्रनित्य होती है। शरीर श्रादित्य लोक में है। इदिय रूप-म्राहक चतु है जो काले तारे के श्रम्र भाग में रहती है। विषय चार प्रकार का है, एक पार्थिव जैसे श्रम्न, दूसरा दिन्य (श्राकाश से संबद्ध) जैसे बिजली; तीसरा उदर्थ, वह श्रिप्त जो पेट में भोजन पचाती है; चौथा खनिज, जैसे सुवर्ण।

नैयायिक सुवर्ण को तेजस पदार्थ मानते हैं। वास्तव में सुवर्ण पार्थिव है। श्रक्ति के संयोग से कुछ पार्थिव भाग सुवर्ण बन जाते हैं। सुवर्ण को तेजस सिद्ध करने के लिये दी गई युक्तियां महत्त्व-पूर्ण नहीं है। श्रक्ति में रूप गुण भी है।

वायु—रूपरहित स्पर्शवान् को वायु कहते हैं । वह नित्य और श्रानित्य दो प्रकार का है। शरीर वायुलोक में हैं । इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करनेवाली त्वचा (खाल) है जो सारे शरीर को ढके हैं । विषय वृत्तांदि को कॅपानेवाली हवा और शरीर के श्रंदर संचार करनेवाले प्राण हैं । शरीर में एक ही वायु सचार करता है लेकिन उपाधि भेद से उसके श्रनेक नाम हो जाते हैं ।

हो जाते हैं। हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभि मगडले उदानः कराठदेशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः।

हृदय में 'प्राण्', गुदा में 'श्रपान', नाभि में 'समान' श्रीर कण्ठ में 'उदान' संज्ञा हो जाती है। 'व्यान' सारे शरीर में व्याप्त है।

श्र)काश—श्राकाश में सिर्फ़ शब्द गुण है; वह एक श्रोर नित्य है। श्राकाश न्यापक पदार्थ है।

पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु नित्यदशा में प्रमाणु द्ध्य होते हैं।

परमाणुश्रों का प्रत्यच्च नहीं होता। फिर परपरमाणुश्रों का श्रनुमान किस प्रकार किया
जाता है? हम देखते हैं कि वस्तुश्रों के दुकड़े हो जाते हैं। प्रत्येक
दीखनेवाली चीज़ श्रवयवों की बनी हुई है। श्रवयवों के श्रौर छोटे श्रवयव
या दुकड़े हो सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम किसी चीज़ के
जितने चाहें उतने छोटे दुकड़े कर सकते हैं। लेकिन श्रनुभव यह है कि
किसी वस्तु के खंड-खंड करने की सीमा है। इसका श्रर्थ यह है कि वस्तु

को तोड़ते-तोड़ते एक ऐसे स्टेज पर पहुँचा जा सकता है जब उस वस्तु के और टुकड़े न हो सकें। खढ़-खंड करना एक सीमा तक ही हो सकता है। यदि हम इस सीमा को न मानें तो क्या कोई हर्ज है ? सीमा न मानने से हर एक वस्तु अनंत अवयवों की बनी हुई माननी पड़ेगी। इसका अर्थ यह होगा कि तिल के दाने और पहाड़ दोनों के अनंत अवयव हैं और इसलिये दोनों बराबर हैं। इस नतीजे से बचने के लिये टुकड़े करने की हट माननी चाहिए। इस्यमान या इंदिय-प्राह्म पदार्थों का वह छोटे से छोटा भाग जिसके फिर अवयव या टुकड़े न हो सकें, परमाणु कहलाता है। एक रलोक है:—

जाजसूर्यं मरीचिस्थं यत्सूषमं दृश्यते रजः तस्य षष्टतमो भागः परमाणुः स उच्यते ।

'गवाच' में श्राती हुई सूर्य की किरणों में जो सुक्त रज के कण विखाई देते हैं उनके छुठने श्रश को परमाण कहते हैं, सब परमाणुश्रों का एक ही परिमाण है। प्रत्येक भृत के परमाणु श्रलग-श्रलग प्रकार के हैं। पृथ्वी के परमाणुश्रों का गुण गध है; जल के परमाणुश्रों का शीत स्पर्श, तेज के परमाणुश्रों का उप्ण स्पर्श इत्यादि। दोप रमाणुश्रों के संघात को 'द्रयणुक' कहते हैं। तीन द्रणुकों का एक 'त्रयणुक' होता है त्रयणुक में छ परमाणु होते हैं। परमाणु का श्रणु परिमाण है। त्रयणुक का मध्यम महत् परिमाण है। त्रयणुक का मध्यम महत् परिमाण है। त्रयणुक का श्रणुपरिमाण नहीं होता। परमाणुश्रों की संख्या बढ़े परिमाणों ( महत्यरिमाण) का कारण होती है। परमाणुश्रों में बाहर भीतर का भेद नहीं है। उनमें स्वाभाविक गति नहीं है। गति का कारण श्रहरय बतलाया जाता है। हश्यमान पदार्थों के गुणा उनके उपादान-कारण परमाणुश्रों के गुणों के श्रनुसार हैं। प्रजय-काल में सारे पदार्थ परमाणुरूप हो जाते हैं।

१ दे॰ कारिकावली पर मुक्तावली, प्रत्यक्षखराड, ३७

पकाने से कच्चे घड़े का रग बदन जाता है और घड़ा पक्का हो जाता है। प्रश्न यह है कि परिवर्तन परमाणुओं में होता है या अवयवी घड़े में। वैशेषिक का मत 'पीलुपाकवाद' कहलाता है। पकाने पर पहला घड़ा परमाणुओं में विशीर्ण होकर नष्ट हो जाता है। गर्मी लगने से विशीर्ण परमाणुओं का रंग लाल पड़ जाता है। यह परमाणु किर घट रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक घड़ा नष्ट होकर दूसरा घडा उत्पन्न होता है।

न्याय का सिद्धांत इससे भिन्न है, उसे 'पिठरपाकवाद' कहते हैं। रंग का परिवर्तन अवयवों या परमाखुओं और अवयवी या घड़े दोनों में साथ साथ होता है। यह मत ठीक मालूम होता है। यदि सचमुच एक घड़ा नप्ट होकर दूसरा घड़ा उत्पन्न होता है तो दूसरे घड़े को 'वही' घड़ा नहीं कह सकते। अनुभव में तो वही घड़ा दिखाई देता है; वही आकार रहता है; सिर्फ़ रंग में भेद हो जाता है।

निरवयव होने पर भी परमाणुत्रों को परिमाण्डल्य या गोले के घाकार का कहा जाता है।

कुछ पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि भारतीय परमाणुवाद, यूनान का प्रभाव रें संपर्क होने का फल है। यह मत समीचीन नहीं मालूम होता। यूनान में परमाणुवाद का जन्मदाता 'डिमोक्रिटस' था। उसके श्रीर कणाद के परमाणुवाद में बहुत भेद हैं। जैन-परमाणुवाद भी यूनानी से भिन्न हैं। पहली बात यह हैं कि डिमोक्रिटस चैतन्यतत्त्व को नहीं मानता था, वह जड़वादी था। जैन श्रीर कणाद दोनों श्रात्मा की श्रलग सत्ता मानते हैं। भारतीयों के परमाणु श्रात्माश्रों से भिन्न हैं जब कि डिमोक्रिटस का श्रात्मा सूक्त परमाणुश्रों का ही विकार है। दूसरे, भारतीय परमाणुश्रों में रूप, रस श्रादि 'संकण्डरी क्वॉलिटीज़' मानी जाती

१ राधाकृष्णान्, भाग २, पृ० १६६

हैं, जिनका श्रभाव यूनानी श्रीर योरुपीय परमाख्याद की विशेषता हैं। तीसरे, भारतीय परमाख्यों में गित स्वाभाविक नहीं हैं, विक श्रदृष्ट या ईश्वर या (जैनों के) धर्मास्तिकाय से श्राती है। डिमोकिटस के परमाख्यों में स्वयं-सिद्ध गित है। कखाद के परमाख्य नाना प्रकार के हैं; डिमोकिटस के सब परमाख्य एक से गुखवाले हैं जिन में सिर्फ श्राकार श्रीर परिमाख का भेद है।

श्राधुनिक विज्ञान ने परमाखुर्थों के भी खरड कर डाले हैं। सब तच्चों के परमाखु श्रन्ततः विद्युत्-तरंगों के विकार है। वे या तो भावात्मक (पॉजीटिव) या श्रभावात्मक (निगेटिव) विद्यदखुर्थों के सघात-मात्र है।

कुछ मीमांसकों का मत है कि तम या अधकार को अलग द्रव्य मानना चाहिए। नीला अन्धकार चलता हुआ मालुम होता है। दीवक को हटाने से अन्धकार हटता हुआ प्रतीत होता है। यदि अधकार में किया (चलना) और गुण (नीलरूप) है तो उसे नया द्रव्य क्यों न मानें ? न्याय का उत्तर है कि प्रकाश का अभाव ही अन्धकार है। अभाव को पदार्थ मान ही लिया है। न्याय का मत वैज्ञानिक भी है। अधकार का चलना अम से प्रतीत होता है। नीलरूप भी अम है। अब अन्य द्रव्यों का वर्णन करते हैं।

काल—श्रतीत, वर्तमान, भविष्य श्रादि के व्यवहार का कारण काल है। 'ऐसा हुआ', 'ऐसा होगा' श्रादि व्यवहार विना काल के नहीं हो सकते | काल एक श्रीर व्यापक तथा नित्य है।

दिक्—पूर्व, पश्चिम श्रादि के व्यवहार का कारण दिशा है। यह भी एक, नित्य श्रौर विभु है। प्राची, प्रतीची श्रादि भेद श्रौपाधिक श्रथात् सूयो दय श्रादि की श्रपेचा से हैं। इसी प्रकार काल के तीन भेद भी श्रौपाधिक हैं।

श्रात्मा—जिसमें ज्ञान रहता है वह श्रात्मा है। जानना बिना जानने वाले के नहीं हो सकता। श्रात्मा दो प्रकार का है, एक जीवात्मा श्रीर दूसरा परमात्मा । जीवात्मा हर शरीर मे श्रक्षग-श्रक्षग है । प्रत्येक जीव न्यापक श्रीर नित्य है । सर्वत्र ईश्वर एक ही है ।

श्रातमा शरीर से भिन्न है; वह इंद्रियों का श्रिष्ठिता है। इदियां प्रत्यच ज्ञान की करण हैं श्रीर करण बिना कर्ता के नहीं रह सकता। इसिलिये इंद्रियों से भिन्न श्रातमा को मानना चाहिए। श्रातमा इंद्रियों श्रीर शरीर का चैतन्य-संपादक है। शरीर भी श्रात्मा नहीं है। मरे हुये व्यक्ति का भी शरीर वर्त्तमान होता है। फिर उसे मरा हुश्रा क्यों कहते हैं शक्यों कि उसमें श्रात्मा नहीं रहती। यदि शरीर ही श्रात्मा होता तो मृत शरीर भी जान सकता; उसमें भी चैतन्य होता। शरीर के श्रवयन घटते बढ़ते रहते हैं; शरीर बद्दाता रहता है। यदि परिवर्त्तनशील शरीर श्रात्मा होता तो बचपन की वातें बढ़ी उम्र में याद न रहतीं।

यदि कहो कि पहले शरीर से उत्पन्न संस्कार दूसरे शरीर में संस्कार उत्पन्न कर देते है तो ठीक नहीं। अनंत संस्कारों की कल्पना में 'गौरव' है। जहां एक वस्तु मानने से काम चलता हो वहां अनेक वस्तुएं मानने में गौरव दोष होता है।

जन्मते ही वालक की स्तन-पान में प्रवृत्ति होती है, यह पिछले जन्म के सस्कारों के कारण है। 'इससे मेरा भला होगा' (इष्ट-साधनता-ज्ञान) यह ज्ञान ही, न्याय के मानस-शाख में, प्रवृत्ति का कारण है। मा के स्तनपान से भलाई होगी, यह ज्ञान संपादन करने का श्रवसर वालक को इस जन्म में नहीं मिला है, इसलिए पिछला जन्म मानना चाहिए। यदि पूर्व जन्म है तो उसका स्मरण क्यों नहीं होता ? उत्तर यह है कि स्मरण के लिये उद्वोधक (स्मृति को जगाने के हेतु) की श्रावश्यकता होती है। इस जन्म में भी हम हर समय हर चीज़ को याद नहीं करते। उद्वोधक होने पर ही पहले श्रनुभव की हुई चीज़ें याद श्राती हैं। इसलिए स्मृति का श्रभाव पुनर्जन्म के विरुद्ध नहीं है।

१ कर्या हि सकतृ कम्-कारिकावली प्रत्यक्ष-खड, ४७ २ वही, ४८

इदियों को ही श्रात्मा मानने में क्या हर्ज है ? व ज्ञान की करण श्रीर कर्ता दोनों क्यों नहीं हो सकती ? उत्तर यह है कि एक इंद्रिय का नाश हो जाने पर उस इंद्रिय से प्रत्यच किये पदार्थों की स्मृति बनी रहती है, जो कि श्राचेप करनेवाले के मत में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कुछ श्रवस्था के वाद श्रधा हो बाय तो उसकी देखे हुये पदार्थों की स्मृति नष्ट नहीं हो जाती। यह स्मृति-ज्ञान श्रात्मा में रहता है।

'में अपने देखे हुये पदार्थ को सूघता हूं' यहा देखना श्रीर सूँघना किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान है। देखे हुये का स्मरण झार्यान्द्रिय (नासिका) नहीं कर सकती। इसिलये दोनों ज्ञानों का श्राश्रय श्रात्मा को मानना चाहिए जो श्रॉख श्रीर नाक दोनों से भिन्न है।

चलु श्रादि इदिय चेतन न सही, मन को चैतन्य-युक्त मानने में क्या हर्ज है ? न्याय का मत है कि मन श्रणु है, उसका प्रत्यल नहीं हो सकता । यदि सुख, दुःख श्रणु मन के धर्म होते तो उनका प्रत्यल न होता । प्रत्यल महत्परिमाण के बिना नहीं हो सकता । मन श्रणु है, यह श्रागे बताया जायगा । इस प्रकार शरीर, इंदियों श्रीर मन से मिन्न श्रात्मा की सत्ता सिद्ध होती है ।

जैसे रथ की गति से सारिथ का अनुमान होता है इसी प्रकार ज्ञान, प्रयत्न श्रादि चेष्टाओं से, दूसरों के शरीर मे श्रात्मा है, ऐसा अनुमान होता है। श्रहंकार (में हू ) का श्राश्रय भी श्रात्मा है, शरीरादि नहीं। श्रात्मा मानस प्रत्यच का विषय है। दूसरी इन्द्रिया उसे नहीं देख सकतीं। श्रात्मा मानस प्रत्यच का विषय है। दूसरी इन्द्रिया उसे नहीं देख सकतीं। श्रात्मा विसु है। बुद्धि श्रर्थात् ज्ञान, सुख, दु.ख, इच्छा, होष, प्रयत्न, धर्म, श्रधर्म, संस्कार श्रादि उस के गुण हैं। बुद्धि दो प्रकार की है, श्रनु-भृति श्रीर स्मृति। श्रनुभृति चार प्रकार की है, श्रर्थात् प्रत्यच, श्रनुमान, उपमान श्रीर शब्द। संस्कार-जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं।

जीवात्मा को सिद्ध करने के बाद परमात्मा की सत्ता की सिद्धि करनी

१ वही, ५०

न्याय का ईश्वरवाद

चाहिए। ईश्वर की सिद्धि के लिये नैयायिकों का सबसे प्रसिद्ध तर्क इस प्रकार है:—

पृथ्वी, श्रंकुर श्रादि कर्तृ-जन्य (कर्त्ता से उत्पन्न ) हैं, क्योंकि वे कार्य हैं.

जो जो कार्य होता है वह कर्तृ-जन्य होता है, जैसे घट।

इस श्रनुमान से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी, तारागण, सूर्यादि का कोई कर्ता है। चूंकि मनुष्यों में इनका कर्तृत्व संभव नहीं है, इसिलिये इनके कर्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ईश्वर का होना श्रावश्यक है।

इस युक्ति के श्रालोचकों ने बतलाया है कि जगत् को 'कार्य' मान लेना वास्तव में जो सिद्ध करना है, जो साध्य है, उसे सिद्ध मान लेना है। जगत् का कार्य होना स्वयं-सिद्ध सत्य नहीं है, उसे प्रमाण की श्रपेचा है। यह कहना कि सावयव होने के कारण जगत् कार्य है, ठीक नहीं। प्रत्येक सावयव पदार्थ कार्य ही हो, यह श्रावश्यक नहीं है। दूसरे, कक्ती शरीरवान ही देखा गया है। यदि ईश्वर जगत का कर्ता है तो उसे शरीरी होना चाहिए। परंतु शरीरवान् कर्त्ता सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् श्रोर सब प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता; न उसका शरीर ही नित्य हो सकता है। श्रनित्य शरीर के कर्त्ता की श्रपेचा होगी। ईश्वर के शरीर का कर्त्ता कीन हो सकता है?

श्री उदयनाचार्यं ने श्रपनी 'कुसुमाञ्जलि' में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिये कुछ श्रीर प्रमाण दिये हैं। वे कहते हैं,

> कार्यायोजन धत्यादेः पदाय्यत्ययतः श्रुतेः वाक्यात्संख्याविशेपाच्च साध्यो विश्वविद्वययः। (४/१)

इस रलोक में श्राठ युक्तियां दी गई हैं जिन का हम क्रमशः वर्णन देते हैं।

१-जगत् कार्य है, उसका कर्त्ता श्रावश्यक है। यह युक्ति अपर दी जा चुकी है।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> वही, मगलाचरण ।

२-शायोजन सृष्टि के प्रारंभ में टी परमाणुर्थों की मिलाकर द्वथणुक बनाना बिना ईश्वर के नहीं हो सकता। परमाणुर्थों का संयोग-कर्त्ता ईश्वर है।

३—धित-ईश्वर जगत् को धारण करता है, श्रन्यथा पृथिवी श्रादि जोक गिर पहें।

४—पदात्—कपदा बनने श्रादि की कलाएं गुरु-शिष्य-परंपरा से चली श्राती हैं। इनका श्राविष्कार प्रारंभ में ईश्वर द्वारा हुश्रा होगा। पतंजिल का कथन है कि ईश्वर प्राचीनों का भी गुरु है, उसकी कालकृत सीमा नहीं है।

४—प्रत्ययतः—वेदों का प्रामाण्य ईश्वर से घ्राया है। वेद जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करते हैं इसका श्रेय ईश्वर को है।

६-श्रुते:-श्रुति भी कहती है कि ईरवर है।

७ वाक्यात्—वेद वाक्यमय हैं, वाक्यात्मक है। इन वाक्यों का रचिता होना चाहिए।

म—संख्या विशेपात्—दो परमाखुओं के मेल से द्वथाष्ठक बना जिससे ज्याष्ठकों श्रीर जगत् की सृष्टि सभव हुई। इस 'दो' संख्या की कल्पना करनेवाला ईश्वर था।

उदयन ने ईरवर की सत्ता में एक श्रीर भी प्रमाण दिया है। पहले उन्होंने श्रदष्ट की स्थापना की है श्रीर फिर यह दिखलाया है कि श्रदष्ट का नियमपूर्वक न्यापार ईरवर के बिना नहीं हो सकता। 'श्रदृष्ट' को नियमितरूप से न्यापृत (न्यापारवान) करने से लिए ईरवर श्रथवा एक बुद्धिमान श्रीर शक्तिमान पदार्थ का होना श्रावश्यक है।

इन युक्तियों का श्राधुनिक काल में क्या महत्त्व रह गया है, यह यताना कठिन है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की युक्तिया श्रव्छी मालूम होती हैं। श्रद्धष्ट से सचालन श्रथवा कर्मफल के नियमन के लिए ईश्वर की श्रावश्यकता है यह तर्क पुनर्जन्म श्रीर कर्म-सिद्धांत में विश्वास रखनेवालों के लिये काफ़ी महत्त्वपूर्ण है।

मन—मन नौ द्रन्यों में श्रंतिम द्रन्य है। सुख, दुःख श्रादि की उपलब्धि का साधन मन है। मन एक इंद्रिय है। प्रत्येक श्रात्मा एक श्रुलग मन से संबद्ध है। मन परमाखुरूप श्रीर श्रनंत हैं।

द्रव्यों का वर्णन हो चुका श्रव श्रन्य पदार्थी का वर्णन करते हैं।
वैशेपिक सूत्र में १४ गुण गिनाए गए थे, नवीन विचारकों ने उनमें
सात श्रीर जोड़ दिए हैं। सूत्र मे 'च' के
गुण पदार्थ
प्रयोग से इन सात गुणों की श्रोर संकेत के,
ऐसा टीकाकारों का मत हैं (देखिये वैशेपिक सूत्रोपस्कार)। विश्वनाथ
कहते हैं,

ग्रथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्मुणा निष्क्रिया गुणाः

श्रयात गुण द्रव्यों के श्राश्रित रहते हैं; उनमे श्रीर गुण नहीं होते, न क्रिया होती है। चौबीस गुण यह है—रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, गुरूव, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, दुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, धर्म, श्रधर्म श्रीर संस्कार।

नेत्रेन्द्रिय से प्राह्म गुण को 'रूप' कहते हैं जो सात प्रकार का है श्रधांत् सफ़रेद, नीजा, पीजा, हरा, जाज, किपश और चित्र । पृथ्वी, जल श्रीर वायु रूपवान् पदार्थ हैं। जल में श्रभास्वर शुक्त , श्रिम में भास्वर (चमकनेवाला) शुक्र गुण है। पृथ्वी में सातों रंग हैं। रस छः प्रकार का है—मधुर, खट्टा, नमकीन, कट्ट या कड़वा, कपाय श्रीर तिक्त। गंध दो प्रकार की है, सुगंध श्रीर दुर्गंध। स्पर्श शीतज, उप्ण श्रीर श्रनुप्णाशीत (न गर्म न ठंडा) तीन प्रकार का हे। रस पृथ्वी श्रीर जल में रहता है, गंध पृथ्वी में, स्पर्श पृथ्वी, जल श्रीर तेज मे। नित्य पदाथों, के स्पादि श्रपाकज श्रीर नित्य होते हैं। पाकज का श्रथे हे श्रिम-सयोग-जन्य।

एक, दो, श्रादि के व्यवहार का हेतु सख्या है। नवीं द्रव्यों में रहती

है। मानन्यवहार (कम श्रीर ज़्यादा) के न्यवहार का कारण परिमाण है। वह चार प्रकार का होता है—श्रणु, महत्, टीर्घ श्रीर हस्व। परमाणुश्री श्रीर ह्रयणुकों का श्रणु परिमाण है। मन भी श्रणु है। घट का महत् परिमाण है, श्राकाश का परम महत् या टीर्घ। द्वयणुक का हस्व परिमाण भी कहा जाता है।

पृथक् न्यवहार का कारण पृथक्त गुण है। सब द्रन्यों में रहता है। संयुक्त न्यवहार का हेतु 'सयोग' गुण है। सयोग का नाश करनेवाला गुण 'विभाग' है। 'परत्व' श्रीर 'अपरत्व' देश श्रीर काल दोनों की श्रपेता से होता है। दूर को 'पर' श्रीर समीप को 'श्रपर' कहते हैं। प्रथम पतन का श्रसमवायिकारण गुरुत्व गुण है जो सिर्फ पृथ्वी श्रीर जल में रहता है।

बहने का श्रसमवायिकारण 'द्रवत्व' हैं। पिंडीभाव (पिंड बनने) का हेतु स्तेह गुण है, जलमात्र में रहता है। कान से प्रहण करने योग्य गुण शब्द है। नैयायिक शब्द को जैनियों की तरह द्रव्य नहीं मानते। शब्द नित्य भी नहीं है। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक श्रीर वर्णात्मक। भेरी श्रादि का शब्द ध्वन्यात्मक होता है। संस्कृतभाषा वर्णात्मक शब्दमय है। सब प्रकार के व्यवहार का हेतु ज्ञान ही बुद्धि कहलाता है। वह स्मृति श्रीर श्रनुभव भेद से दो प्रकार की है, इसका वर्णन हो चुका है।

जो सबको अनुकूल मालूम हो वह 'सुख' है। प्रतिकृत महस्स् होनेवाला 'दुख' है। इच्छा कामना को कहते हैं; क्रोध को द्वेष, प्रयत्न कृति को। विहित कर्मी से धर्म उत्पन्न होता है; निपिद्ध कर्मी से अधर्म।

सस्कार तीन प्रकार का है । वेग सस्कार पहले चार भूतों श्रीर मन में रहता है, भावना सस्कार श्रात्मा में । भावना श्रनुभव से उत्पन्न होती है श्रीर स्मरण का हेतु है । किसी चीज़ का रूप परिवर्तन, श्रम्यथा-भाव हो जाने पर उसे पहली दशा में पहुँचाने वाला 'स्थिति-स्थापक संस्कार' है; यह पार्थिव पदार्थों में रहता है । गुणों का वर्णंन समाप्त हुआ। गितमात्र को कर्म कहते हैं जो उत्वेपण, श्रपचेपण, श्राकुञ्चन, प्रसारण श्रौर गमन भेद से पाँच प्रकार का है। कर्म पदार्थ उत्वेपण अर्ध्वदेश के संयोग का हेतु है; श्रपचेपण श्रधोदेश के। शरीर से संनिकृष्ट पदार्थ के संयोग का हेतु श्राकुञ्चन, दूर पदार्थ के संयोग का हेतु प्रसारण कर्म है। इनके श्रतिरिक्त सयको 'गमन'

कहते हैं।

श्रानेकों में उपस्थित, नित्य, एक पदार्थ सामान्य कहलाता है। सामान्य का श्रर्थ है जाति जैसे गोत्व जाति सामान्य श्राप्तवत्व श्रीर मनुष्यत्व जाति। सामान्य द्रव्य,

गुण श्रीर कर्म मे रहता है। सत्ता को 'परसामान्य' कहते हैं, द्रव्यत्व, गुण्तव श्रादि 'श्रपरसामान्य' है। पर श्रीर श्रपर श्रापेत्तिक शब्द हैं। पदार्थत्व जाति 'द्रव्यत्व' की श्रपेत्ता 'पर' है। इसका श्रथं यह हुश्रा कि पदार्थ के श्रतगत के सब चीज़ें तो हैं ही जो द्रव्य के श्रंतगत हैं, उनके श्रितिरक्त चीज़ें भी हैं।

नैयायिकों के श्रथवा न्याय-वैशेषिक के श्रनुसार वस्तुश्रों के साधारण गुण, बहुत वस्तुश्रों में पाये जानेवाले गुण विशेष, का नाम सामान्य नहीं है। सामान्य गुण नहीं, एक श्रलग पदार्थ है। प्रत्येक सामान्य गुण को जाति या सामान्य नहीं कहते। श्रधे बहुत होते हैं, पर श्रंधत्व जाति नहीं है। प्रशस्तपाद के मत में जाति या सामान्य की स्वतंत्र सत्ता है, व्यक्तियों से भिन्न। उन्होंने सामान्य की नित्यता पर ज़ोर दिया है। यह मत प्लेटो के मत से मिलता है। धौद्धों के श्रनुसार सामान्य की व्यक्तियों से श्रलग सत्ता नहीं होती। सामान्य या जाति सिर्फ नामों में रहती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं माननी चाहिए। यदि गाय के व्यक्तित्व के लिये एक सामान्य की श्रावश्यकता है, तो गोत्व, श्रश्वत्व श्रादि सामान्यों का भी सामान्य होना चाहिये। गोत्व की तरह 'सामान्यत्व' जाति भी होनी चाहिए जिसे नैयायिक नहीं मानते। सामान्य,

विशेष, समवाय थ्रोर श्रभाव में जाति नहीं रहती। विशेष श्रनत है श्रोर श्रभाव चार, यह विशेषत्व श्रोर श्रभावत्व जातियां नहीं है। जाति श्रोर च्यक्ति में समवाय संबंध रहता है। कभी न टूटनेवाला संबंध 'समवाय' कहलाता है ?

बौद्धों के अनुसार सब जातियां स्वेतरभेवरूप ( श्रपने से श्रतिरिक्त पदार्थों के भेदस्वरूप) हैं ? गोत्व का श्रर्थ है 'गवतरभेद', श्ररवत्व का श्रर्थ है श्ररवेतरभेद (गो या श्ररव से इतर पटार्थों से भेट)। नित्य गोत्व श्ररवत्व श्रादि कहानी-मात्र हैं। सब गौवों श्रौर घोड़ों के नष्ट हो जाने पर, प्रज्ञवकाल मे, गोत्व, श्ररवत्व श्राटि जातिया कहा रहती हैं ?

दूसरे, यदि जाति न्यक्तियों से भिन्न हैं, तो उसका न्यक्तियों से श्रलग, ज्यक्तियों के बिना भी प्रत्यच होना चाहिए, यदि न्यक्तियों से भिन्न नहीं , है तो व्यक्तियों के नाश के साथ उसका नाश हो जाना चाहिए।

तोसरे, यदि जाति नित्य श्रीर प्रत्यचगभ्य है तो उसका हर समय प्रत्यच होना चाहिए।

चौथे, प्रत्येक व्यक्ति में सम्पूर्ण जाति रहती है या जाति का कोई प्रश ? यदि प्रत्येक व्यक्ति में सपूर्ण जाति मानो तो बहुत सी जातिया हो जायंगी, प्रत्येक गौ में श्रलग श्रलग गोत्व जाति होगी। दूसरी दशा में, व्यक्तियों में जाति के श्रश रहते हैं यह मानने पर, विना सब व्यक्तियों को इकट्ठा किये सम्पूर्ण जाति का प्रत्यच न हो सकेगा। इन श्राचेपों के कारण जाति की वास्तविक सत्ता नहीं माननी चाहिए।

यह श्राचेप नैयायिकों श्रीर मीमासकों दोनों के विरुद्ध बौद्धों ने उठाये हैं। प्लेटो के यूनिवर्सक्स की भी ऐसी ही श्रालोचना की गई थी। उत्तर में कहा गया है कि व्यक्ति में जाति की श्रिभव्यक्ति होती है। व्यक्ति की उत्पत्ति या नाश से जाति की श्रिभव्यक्ति प्रकट या नष्ट हो जाती है न कि स्वय जाति। व्यक्तियों से श्रितिरिक्त जाति की सत्ता का श्रमुभव

होता है, इसलिये श्रनुभव के बल पर 'सामान्य' पदार्थ स्वीकार करना चाहिए।

विशेष विशेष प्रमाणुओं, आकाश, काल आदि ) में रहते हैं श्रीर अनन्त हैं। 'विशेष' की उपस्थित के कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से और एक पदार्थ दूसरे पदार्थों से अलग रहता है। घटादि अनित्य पदार्थों में विशेष नहीं माने जाते। आलोचकों का विचार है कि 'विशेष' वैशेषिक की—वेशेषिक नाम 'विशेष' से ही पडा है—सबसे व्यर्थ धारणा है। यदि परमाणुओं को एक दूसरे से भिन्न करने के लिये असंख्य विशेषों की धावश्यकता है तो विशेषों को भिन्न करने के लिये और किसी की आवश्यकता है तो विशेषों श्रीमन्त रह सकते हैं तो परमाणुओं में भी स्वतः भेद रह सकता है। विशेष पदार्थ मानने से अनवस्था दोष आता है।

नित्य संवध को समवाय कहते हैं। श्रयुतसिद्ध पदार्थी में समवाय संबंध रहता है। जिन दो पदार्थी में एक दूसरे समवाय के श्राश्रय से ही रह सकता है उन्हें 'श्रयुत-सिद्ध' कहते हैं। श्रवयव-श्रवयवी, गुग्ग-गुग्गी, क्रिया-क्रियावान्, जाति-च्यक्ति, विशेप-नित्यद्भव्य यह 'श्रयुत-सिद्ध' पदार्थ हैं। इनमें समवाय सबध रहता है।

वैशेषिक का श्रांतिम पदार्थ 'श्रमाव' है। यह चार प्रकार का है, श्रागमाव, प्रध्वंसाभाव, श्रन्योन्याभाव, श्रौर श्रागमाव।

प्रागभाव श्रनादि श्रौर सान्त होता है। उत्पत्ति से पहले घट का श्रनादि प्रागभाव होता है जो घट की उत्पन्ति से नष्ट हो जाता है।

१ देखिए शास्त्र दीपिका (निर्णय सागर प्रेस) पृ० १०१

प्रध्वेसाभाव सादि ( श्रादि वाला ) श्रीर श्रनंत होता है । उत्पत्ति के वाद नाश होने वाले घट का श्रभाव इसी प्रकार का होगा ।

तीनों कालों के अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं। खपुष्प ( श्राकाश-कुसुम ) श्रीर शशश्दक्ष का श्रत्यन्ताभाव है।

एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जो श्रभाव होता है उसे 'श्रन्योन्याभाव' या पारस्परिक श्रभाव कहते हैं। घट का पट में श्रभाव है श्रीर पट का घट में।

श्रभाव पदार्थं को मानना श्रावश्यक है। यदि वस्तुश्रों का श्रभाव न हो तो सब पदार्थं नित्य हो जाय, किसी का नाश न हो सके। यदि प्रागभाव को न माना जाय तो सब वस्तुश्रों को श्रनादि मानना पढ़ेगा। यदि प्रध्वंसाभाव को न मानें तो वस्तुश्रों का कभी नाश न होगा। यदि श्रन्योन्याभाव की सत्ता से इनकार किया जाय, तो वस्तुश्रों में भेद नहीं रहेगा, यदि श्रत्यन्ताभाव को कल्पना न की जाय तो सर्वत्र सब चीज़ों की सत्ता संभव हो जायगी।

सात पदार्थों का वर्णन समाप्त हुआ। संसार की कोई चीज़ इन सात पदार्थों के बाहर नहीं रह जाती, इसिलये सात ही पदार्थ हैं, ऐसा सिद्ध होता है।

न्याय-वैशेषिक के दार्शनिक सिद्धात मनुष्यों की सामान्य बुद्धि के न्याय-वैशेषिक का महत्त्व, अनुकूल हैं। जह ध्रौर चेतन का स्पष्ट भेद उसकी आलोचना तात्त्विक मान लिया गया है। पदार्थों में ज़बद्स्ती एकता लाने की कोशिश नहीं की गई है। पृथ्वी, जल आदि भूतों को सर्वथा भिन्न मान लिया गया है। पचास वर्ष पहले योरप के वैज्ञानिक तत्त्वों में आतरिक भेद मनाते थे परंतु अब सब तत्त्वों को विद्युद्युष्ट्रों में विश्लेपणीय माना जाता है। विद्युद्यु या विद्युत्तरंगें ही आधुनिक विज्ञान के अनुसार विश्व का अतिम तत्त्व हैं। आत्मा को शरीर, इंद्रियों आदि से भिन्न सिद्ध करने के लिये न्याय ने प्रवल युक्तियां दीं। इन

१ राधाकुष्णन, भाग २, पृ० १२१

युक्तियों का प्रयोग सभी श्रास्तिक विचारकों ने किया है। ईश्वर की सिद्धि के लिये तो न्याय की युक्तियां प्रसिद्ध ही हैं। भारत के किसी दूसरे दार्शनिक संप्रदाय ने ईश्वर का सिद्ध करने की इतनी कोशिश नहीं की। उदयनाचार्य की 'कुसुमाजित' भारतीय दर्शन साहित्यं में एक विशेष स्थान रखती है।

वैशेपिक सूत्रों मे ईरवर का वर्णन नहीं है। विद्वानों का श्रनुमान है कि वैशेपिक पहले श्रनीश्वरवादी था। वास्तव में न्याय श्रीर वैशेपिक दोनों में जड़वादी प्रवृत्ति पाई जाती है। जीवात्मा श्रीर परमात्मा को पृथ्वी श्रादि जडभूतों के साथ जकड़कर वर्णन कर दिया है। जैनों का जीव-श्रजीव जैसा विभाग न्याय-वैशेपिक में नहीं है। द्रव्य की श्रपेत्ता शब्द को गुण मानना ज़्यादा श्राधुनिक है। सामान्य की श्रलग सत्ता मानना स्थूल सिद्धात है। वैशेपिक-कारने सामान्य श्रीर विशेप को बुद्ध चपेत्र या बुद्धि-मूलक, वौद्धिक पदार्थ, बतलाया है जो ठीक मालूम होता है। द्रव्य, गुण श्रादि की श्रालांचना के बारे में श्रागे वर्णन होगा।

न्याय-वेशेषिक सब श्रात्माश्रों को विभु मानते है। यदि सब श्रात्मा विभु है तो सब का सब शरीरों श्रोर मनों से संसर्ग होता होगा, जिसका परिणाम हर एक को सब मनुष्यों के हृदय या मस्तिष्क का ज्ञान होना चाहिए। पर-चित्त-ज्ञान साधारण बात होनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं है। क्यों १ क्योंकि श्रात्मा का एक विशेष मन से संबद्ध होना 'श्रदृष्ट' के श्रधीन है। वस्तुतः श्रदृष्ट न्याय-वैशेषिक की किठनाह्यों या किमयों का ही दूसरा नाम है। सृष्टि के श्रारंभ में परमाणुश्रों की गित भी श्रदृष्ट से होती है। बहुत सी व्यापक श्रात्माश्रों के बदले एक चैतन्य शक्ति को मानना ज्यादा संगत है। जीवों का भेद मन श्रादि की उपाधि से सिद्ध हो सकता है। यह वेदांत का सिद्धांत है।

परंतु न्याय-चेशेपिक की श्रात्मा चेतन नहीं है। चेतन्य श्रात्मा का गुण हैं जो श्राता जाता रहता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब जीव

में चैतन्य भी उत्पन्न हो जाता है। मोच दशा में जीव में इन्द्रियों के न होने से ज्ञान नहीं रहता, इसिलये चैतन्य भी नहीं होता। मुक्त जीव जड होते हैं। यदि चैतन्य गुणा उत्पादन-शील है, तो श्रात्मा भी वैसी ही हो सकती है। इस प्रकार श्रात्मा श्रनित्य हो जायगी।

मोत्तदशा में जीव में सुख भी नहीं होता । दुःख के अत्यत श्रभाव का नाम ही मोत्त है । निरानद जङ्गवस्था जिसे नैयायिक मोत्त कहते हैं, स्पृह्णीय नहीं मालूम होती ।

न्याय-वैशेषिक का मत श्रीत या वेद-मूलक नहीं है। उपनिपदों में ब्रह्म श्रीर मुक्त पुरुष के श्रानदमय होने का स्पष्ट वर्णन है। 'ब्रह्म के श्रानद को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता। उसी को पाकर श्रानदी होता है' इत्यादि। नैयायिक श्रुति पर नहीं, तर्क पर निभर रहते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र को उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार श्रीर सिद्धात दिये हैं। तर्कशास्त्र की उन्नति का श्राधा श्रेय नैयायिकों को श्रीर श्राधा जेन, बौद्ध श्रादि विचारकों को मिलना चाहिए।

<sup>े</sup> नैयायिक व्याख्या के अनुसार श्रुति के 'आनन्द-युक्त' का अर्थ 'दु ख-रहित' ही है। स्पष्ट शब्दों में श्रुति का तिरस्कार न्याय ने कभी नहीं किया।

# तीसरा अध्याय

# सांख्य-योग

प्रोफ़ेसर मैक्समूलर वेदात के वाद सांख्य को भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन मानते है। श्रन्य दर्शनों की भाँति सांख्य के सिद्धांत भी श्रत्यंत प्राचीन है। हम देख चुके है कि कठ, श्वेताश्वेतर श्रीर मैत्रायणी उपनिपद में सांख्य के विचार पाए जाते है। भगवद्गीता में भी प्रकृति श्रीर तीन गुर्णों का विस्तृत वर्णन है। महाभारत के श्रनुगीता में पुरुष श्रीर प्रकृति का भेद समकाया गया है। पुरुष ज्ञाता है तथा श्रन्य चौबीस तस्व ज्ञेय। प्रकृति श्रीर पुरुष का भेद ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। परंतु श्रनुगीता पुरुषों की श्रनेकता को उपाधिमूलक मानती है। वास्तव में पुरुष एक है जिसे ईश्वर कहते है। श्रव तक सब अंथों का सांख्यसेश्वर सांख्य था।

सांख्य-दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किपल को दिया जाता
है। रवेतारवेतर में 'किपिल' शब्द श्राता है।
सांख्य का साहित्य

भगवद्गीता में भगवान् ने किपल को श्रपनी
विभूतियों में गिनाया है—सिद्धों में किपल सुनि में हूं (सिद्धानां किपलो सुनिः)। किपल को विष्णु का श्रवतार भी बताया जाता है (देखिये भागवत पुराण)। श्री राधाकृष्ण्यन् किपल को बुद्ध से एक शताब्दी पहले का ख्याल करते हैं (दे० भाग २ पृ० २४४)। कहा जाता है कि 'सांख्य प्रवचन सूत्र' श्रोर 'तत्त्वसमास' किपल की कृत्तियां हैं, पर इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं दिया गया है।

सांख्य दर्शन पर सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ ईश्वरकृष्ण विरचित

'सांख्यकारिका' है। इस ग्रंथ में सिर्फ ७२ छोटी छोटी कारिकार्थों में साख्य दर्शन का पूरा परिचय दे दिया गया है। यह कारिकाए श्रार्था छंद में हैं। कारिकाए तीसरी शताब्दी ईसवी की वतलाई जाती है। किन्ही गोइपाद ने कारिकार्थों पर टीका लिखी है। यह गोइपाद शायद माडू-क्योपनिपद् पर कारिकाएं लिखनेवाले गौइपाद से भिन्न है। दोनों गोइ-पादों के सिद्धातों में बहुत श्रतर है। कारिकाकार गोइपाद श्री शंकराचार्य के गुरु के गुरु श्रीर मायावाद के श्रादि प्रवर्तक कहे जाते हैं। उनके विपय में हम श्रागे लिखेंगे। साख्य-कारिकार्थों पर वाचस्पति मिश्र ने भी टीका की है जो 'साख्य तस्व कौ मुदी' के नाम से प्रसिद्ध है। श्रपनी व्याख्या के श्रारम में श्री वाचस्पति ने महामुनि किल, उनके शिष्य श्रासुरि, पञ्चशिखा-चार्य्य तथा ईश्वरकृष्ण को नमस्कार किया है। कारिकार्थों पर नारायण ने 'साख्य-चिद्वका' की रचना की है।

प्रोफ्नेसर मैक्समूलर ने अपने 'सिक्स सिस्टम्स थ्रॉफ इडियन फिलोसफी' नामक प्रथ में यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि 'तत्त्वसमास' पुस्तिका साख्य कारिकाओं से प्राचीन है। श्रन्य दर्शनों के प्राचीन सूत्रों की भॉति साख्य के सूत्र नहीं पाये जाते। उक्त प्रोफेसर 'तत्त्वसमास' को सूत्रस्थानी समक्तते हैं। 'परतु उनकी इस सम्मति का श्रादर नहीं किया गया है। प्रोफ्रेसर कीथ ने उक्त मत का तीव खडन किया है। 'तत्त्वसमास' की भाषा कारिकाओं से नवीन मालूम हीती है। 'सर्वदर्शन-सग्रह' में माधवाचार्य तत्त्वसमास का ज़िक्र नहीं करते। 'सर्वदर्शनसग्रह' में 'साख्य-प्रवचन-स्त्र' की श्रोर भी सकेत नहीं है। 'माधव' का समय चौदहवीं शताब्दी है (१३८० ई०), इसिलिये कुछ विद्वान् साख्यसूत्र को बहुत बाद की रचना मानते हैं।

सांख्य सूत्रों पर श्री विज्ञानभिन्तु (सोलहवीं शताब्दी) ने 'सांख्य-प्रवचन भाष्य' लिखा है। विज्ञानभिन्तु सूत्रों को किपल की कृति मानते

१ देखिए पृ० २६४

हैं। सूत्रों मे बहुत सी बातें नई पाई जाती हैं। उनमें न्याय, वैशेषिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद श्रादि सव का खंडन है। सूत्रों में श्रुति का महत्त्व कुछ वद जाता है; सूत्रकार बार-वार यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि उसका मत श्रुति के श्रनुकूल है। श्रद्धैतपरक श्रुतियां सब जीवों की एकता वतलाती हैं। सूत्रकार का कथन है कि यह एकता श्रात्म-जाति की एकता है, इस लिये सांख्य का श्रुति से विरोध नही है (नाह्र त-श्रुति विरोधो जातिपरत्वात्)। सूत्रों पर वेदांत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्राणों की महिमा वद जाती है। विज्ञान भिन्नु ने शांकर मायावाद का तीव खंडन किया है ग्रीर यह दिखाने की कोशिश की है कि सव दर्शन एक ही सत्त्य का उपदेश करते हैं । विज्ञानभिज्ञु के मत में सांख्य निरीरवर-वादी नहीं है। सांख्यसूत्र कहता है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ( ईंग्वरासिद्धेः ), प्रत्यच श्रौर श्रनुमान ईंश्वर को सिद्ध नही कर सकते । श्रुति भी प्रधान (प्रकृति) का महिमा गान करती है या मुक्त पुरुप का। विज्ञानभिज्ञ कहते है कि यह श्राचार्य का 'प्रौदवाद' है। श्रन्यथा श्राचार्य 'ईरवरासिद्धेः की जगह', 'ईरवराभावात्' ऐसा सूत्र बनाते ।

विज्ञान भिन्नु ने 'सांख्यसार' 'योगवात्तिक'; 'योग-सार संग्रह' श्रीर घससूत्र पर 'विज्ञानामृत' नामक टीका भी लिखी है।

साख्य श्रौर योग मं उतना हो घनिष्ठ संबंध हं जितना कि न्याय योगदर्शन श्रौर उसका श्रौर वैशोपिक में । तत्त्व-दर्शन में सांख्य श्रौर साहित्य योग का मतेक्य हें । योगदर्शन में पुरुपों से भिन्न ईश्वर को भी माना गया है, यही भेद हैं । परंतु वास्तव में योग का ईश्वर साधारण लोगों का ईश्वर नहीं मालूम पढ़ता । उसका सृष्टि-रचना में कोई हाथ नहीं हें । उस तक पहुंचना जीवन का उद्देश्य भी नहीं हैं । योगस्त्र सिर्फ़ यही कहता हैं कि मन को एकाम्र करने के लिये ईश्वर-प्रिण्यान भी एक मार्ग है । ईश्वर का ध्यान एकमात्र मार्ग नहीं है; विना ईश्वर से संबंध रक्षे भी साधक मुक्त हो सकता है । कुछ विद्वान् जैनियों के मुक्त जीव श्रीर योग के उरवर में साहण्य देखते हैं। जेनी भी मुक्त जीव को ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। उनका मुक्त जीव भी योग के ईश्वर की तरह सर्वज्ञ होता है। लेकिन योग का इश्वर सिर्फ़ मुक्त पुरुष नहीं मालूम होता। मुक्त पुरुष तो कैवल्य (केवलता, इकलापन) में स्थित रहता है, उसे पूर्व पुरुषों का गुरु श्रीर सर्वज्ञता के बीज का श्राधार नहीं कह सकते। कैवल्यावस्था में प्रकृति का ज्ञान नहीं रह सकता।

योग को साख्य का न्यावहारिक पूरक कहना चाहिए । चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे हो जिससे कैंवर-यप्राप्ति हो, यही बताना योग का उद्देश्य है । पुरुप वास्तव में प्रकृति से भिन्न हें, इस भिन्नता का न्यावहारिक श्रनु-भव योग से हो सकता है । योगद्वारा चित्त-शुद्धि हुये विना केंबल-ज्ञान की उत्पत्ति श्रसभव है ।

योग की धारणा बहुत प्राचीन है। श्रथर्वंद में योगद्वारा श्रकों किक शक्तिया प्राप्त करने का विश्वास पाया जाता है। कठ, तैत्तिरीय श्रौर मैत्रायणी उपनिपदों में योग का पारिभापिक श्रर्थ में प्रयोग हुश्चा है। मैत्री उपनिपद में पडड़ योग का वर्णन है। लिलतिवस्तर में लिखा है कि बुद्ध जी के समय में तरह-तरह की यौगिक कियायें प्रचलित थीं। पिटकों में योग द्वारा चित्त स्थिर करने का वर्णन पाया जाता है। गीता श्रौर महाभारत में साख्य श्रौर योग का नाम साथ-साथ लिया जाता है। जैनधर्म श्रौर बौद्धधर्म दानों योग की न्यावहारिक योग्यता में विश्वास रखते हैं।

पतंजित के योगदर्शन में विखरे हुये योग-सबधी विचारों का वैज्ञा-निक ढंग से संग्रह कर दिया गया है। योग-सूत्रों की शैली वही सरस है, शब्दों का चुनाव सुन्दर है। ज्यास-भाष्य (४०० ई०) योग सूत्रों पर माननीय टीका है। राजा भोज की 'भोजवृत्ति' ज्यास-भाष्य के ही श्राधार पर जिखी गई है श्रीर श्रधिक सरज है। वाचस्पति मिश्र ने 'व्यासभाष्य' पर 'तत्त्ववैशारदी' लिखी | विज्ञानभिन्न ने 'योगवार्त्तिक लिखा है | यह 'योगभाष्य' श्रीर 'योगसार' पर टीका है |

नीचे हम सांख्य-कारिका के कुछ उद्धरण श्रनुवाद-सहित देते हैं।
पाठक देखेंगे कि थोडे शब्दों में कारिका-कार ने
कुछ कारिकाए
सांख्य के सिद्धांतों को कैसे स्पष्ट रूप में प्रकट
किया है। गागर में सागर भरने की कला भारतीय दार्शनिकों के ही
हिस्से में श्राई थी।

तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति तत्वज्ञान के बिना नहीं हो सकती। इसलिये, न्यक्त, श्रन्यक्त श्रीर पुरुष का ज्ञान संपादन करना चाहिए।

> मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनैविकृतिः पुरुषः ॥३॥

श्रथै:—मूल प्रकृति (प्रधान या श्रन्यक्त) किसी की विकृति या विकार नहीं है, महत्, श्रहंकार श्रीर पाँच तन्मात्राएं यह प्रकृति श्रीर विकृति दोनों हैं, सोलह—पंचभूत, दश इंद्रियां श्रीर मन—विकार हैं, यह किसी की प्रकृति नहीं होते। पुरुष न प्रकृति है न विकृति।

हेतुमदनित्यमन्यापि सिक्रय मनेक माश्रितं लिङ्गम् सावयवं परतन्त्रं न्यक्तं विपरीत मन्यक्तम् ॥१०॥

श्रथं:—न्यक्त का लच्चा बतलाते हैं। न्यक्त हेतुवाला, श्रतएव श्रिनत्य है; न्यापक नहीं है, क्रियावान है; न्यक्त श्रनेक हैं, प्रत्येक पुरुष की बुद्धि श्रादि श्रलग होते हैं; श्रपनं कारण के श्राश्रित है। प्रधान का लिंग श्रथीत् श्रनुमान कराने वाला है, सावयव श्रथीत् हिस्सों वाला है; परतंत्र श्रथीत् श्रन्यक्त पर निर्भर रहने वाला है। प्रकृति इन सब बातों में न्यक्त से विरुद्धधर्म वाली है।

त्रिगुण मविवेकि विषयः सामान्य मचेतन प्रसवधर्मि व्यक्तं तथा प्रधानं तद् विपरीतस्तथा च प्रमान् ॥११॥ अर्थः --व्यक्त श्रौर श्रव्यक्त या प्रधान के सामान्य गुण यह हैं--

सत्, रज, तम गुणवाला होना, विवेक-हीनता, विषय या ज्ञेय होना, सामान्य श्रर्थात् बहुत पुरुषों के लिये एकसा होना, श्रचेतनता, प्रसव धर्मी या उत्पादनशील होना। दसवीं श्रीर ग्यारहवीं वारिका में व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त के जो गुण बतलाये गये हैं, पुरुप में उनसे विपरीत गुण पाए जाते हैं।

नोट-द्सर्वी कारिका में ज्यक्त का एक गुगा 'श्रनेकत्व' भी बतलाया गया है। एक पुरुष में इसके विषरीत 'एकत्व, गुगा मानना चाहिये ? तब तो साख्य श्रीर वेदान्त का एक वड़ा भेद जाता रहेगा।

> प्रीत्यप्रीति विपादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्ति नियमार्थाः । श्रन्योऽन्याभिभवाश्रय जनन भिश्चन वृत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ सत्त्वं ज्ञास्त्र प्रकाशकमिष्ट सुपष्टम्भकं चर्नं च रजः गुरु वरणकमेवहि तम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ॥१३॥

श्रर्थ —सतोगुण, रजोगुण, श्रीर तसोगुण कसश श्रीत, श्रशीत श्रीर विपादात्मक हैं। सतोगुण प्रकाशक है, रजोगुण प्रवर्तक (क्रिया सं लगाने वाला) है, तमोगुण कर्म से रोकनेवाला, श्रालस्योत्पादक है। तीनों गुण एक दूसरे को दबा लेते है, एक दूसरे मे रहते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे के साथ रहनेवाले हैं।

सत्त्वगुण को हलका श्रीर प्रकाशक मानते हैं, रज को उपग्रंम करने वाला श्रीर चलनात्मक, तम को भारी श्रीर काम से रोकनेवाला । जैसे वत्ती, तेल श्रीर दीपक भिन्न होने पर भी एक प्रयोजन को पूरा करते हैं, वैसे ही तीनों गुण भिन्न होने पर भी एक स्थान में रहकर कार्य-सम्पादन करते हैं।

> प्रकृतेर्महान् ततोऽहंकारस्तस्माद्गगगश्च पोडशकः तस्मादिप पोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि ॥२२।

शर्थ :-- प्रकृति से महत्तत्व ( बुद्धि ), बुद्धि से श्रहकार, उससे सोलह का समृह, उनमें से पाँच से पचमृत माहुर्भृत होते हैं। श्रमिमानोऽहंकारस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः । एकादशकश्च गणस्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ॥२४॥

श्रर्थः -- श्रभिमान को श्रहकार कहते हैं, उससे दो प्रकार की स्पिट प्रवर्तित होती हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेन्द्रिय श्रीर मन) तथा पाँच तन्मात्राएं। मन को ब्राणेन्द्रिय श्रीर कर्मेन्द्रिय दोनों समम्मना चाहिए (उभयात्मकं मनः)।

> ऊर्ध्वसत्विवशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः। मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः॥१४॥

श्चर्थ: - जन्बे रलोकों मे सतोगुण की प्रधानता है, पशु, स्थावर श्रादि सृष्टि में तमोगुण का प्राधान्य है, मनुष्यादि सृष्टि श्रीर पृथ्वी लोक में रजोगुण की बहुलता है।

> वत्स विवृद्धिनिमित्तं ज्ञीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । पुरुषविमोज्ञनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥१७॥

श्रर्थः - जैसे बछडे की पुष्टि के लिए ज्ञानशून्य भी गो का दूध बहने लगता है, इसी प्रकार श्रचेतन होने पर भी, पुरुष की सुक्ति के लिए, प्रधान की प्रवृत्ति होती है।

रंगस्य दर्शयित्वा निवर्त्तते नर्तकी यथा रङ्गात्। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकारय विनिवर्तते प्रकृतिः ॥४६॥

श्रर्थ: - जैसे दर्शकों पर श्रपना स्वरूप प्रकट करके नर्तकी (नाचने वाली) नृत्य करने से रक जाती है; वैसे ही पुरुष पर श्रपना स्वरूप प्रकट करके प्रकृति निवृत्त हो जाती है।

तस्मान बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि ससरति कश्चित्। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति : ॥६२॥

श्रथं:—वास्तव में न पुरुषबद्ध होता है न मुक्त; विभिन्न रूपों में प्रकृति ही बॅधती, छूटती श्रीर संसरण (एक जन्म से दूसरे में जाना ) करती है।

इसके बाद हम योग-दर्शन के कुछ सूत्रों का अनुवाद देते हैं; कुछ सुन्दर सुत्र भी दे देते हैं, जिन्हें पाठक याद रख सकते हैं। योगदर्शन के चार पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद श्रौर कैवल्यपाद। इनमें दार्शनिक दृष्टि से समाधिपाद का पहला नंबर है। विभूतिपाद में योग से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन है। साधनपाद में योग के श्राठ श्रगों का वर्णन है श्रौर कैवल्यपाद में मोच का।

श्रथ योगानुशासनम् १।१

श्रव योगानुशासन ( योग संबंधी शिचा या योगशास्त्र ) का श्रारंभ करते हैं।

योगरचित्तवृत्ति निरोधः।

चित्त की वृत्तियों के निरोध को 'योग' कहते है।

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।१।३

चित्त-वृत्तियों का निरोध हो जाने पर दृष्टा ( पुरुष ) की श्रपने स्वरूप में श्रवस्थिति या स्थिति हो जाती है।

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।१।४

योगावस्था के श्रतिरिक्त दशाश्रों में चिक्त किसी न किसी वृक्ति के सरूप या समानरूप होता है।

वृत्तियां पाच हैं, प्रमाण, विपर्यंय, विकल्प निद्रा और स्मृति ।१।६। प्रमाण तीन हैं, प्रत्यच, अनुमान और आगम। मिथ्या-ज्ञान को विपर्यंय कहते हैं। जिसके ज्ञेय पदार्थ की सत्ता ही न हो उस ज्ञान को विकल्प कहते हैं। श्रभाव प्रत्यय ही जिसका श्रालंबन हो उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं। श्रमुन्त विपय का च्यान स्मृति कहलाता है।१।७११

श्रभ्यास वैराग्याभ्या तिन्ररोधः ।१।१२

श्रभ्यास श्रीर वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न 'श्रभ्यास' है। बहुत काल तक श्रभ्यास करने से ही फल मिलता है।

सब प्रकार के ऐहिक श्रीर पारलौकिक (स्वर्ग के) भोगों में इच्छा न होना वैराग्य है । १। १४

सम्प्रज्ञात समाधि में वितर्क, सूचमिवचार, श्रानंद या श्रहंभाव बना रहता है। इसे सालंवन समाधि भी कहते हैं। श्रसम्प्रज्ञात समाधि में सब वृत्तियों का विराम हो जाता है; केवल संस्कार ही शेष रह जाते हैं। यह निरालंवन समाधि की दशा है।

जिनका उपाय तीव वेग वाला है—जो बहुत उत्साह से प्रयत करते हैं—उन्हें योगावस्था जल्दी प्राप्त होती है । १।२१

## ईश्वर प्रशिधानाद्वा । १।२३

श्रथवा ईश्वर के प्रशिधान से समाधिलाभ होता है। ईश्वर किसे कहते हैं ?

क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: 191२४

पांच क्लेशों, कर्म, कर्मफल, और श्राशय (कर्म-वासनाएं) इनसे श्रसंस्पृष्ट (न छुश्रा हुश्रा) पुरुष विशेष ईश्वर है। न्यास-भाष्य कहता है:—

कैवल्यं प्राप्तास्तिहें सन्ति बहवः केविलनः ते हि त्रीणि बंधनानि छित्वा कैवल्यं प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्संबंधो भूतो न भावी ।

त्रधीत्—पुरुष विशेष का अर्थ सिर्फ मुक्त पुरुप नहीं है। मुक्त पुरुप वे हैं जो पहले बंधन में थे और अब बंधन काटकर कैवल्य को प्राप्त हुये हैं। ईश्वर का तो बंधन से सबंध न कभी हुआ न होगा। वह सदा से मुक्त और सदा से ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर जैनमत के तीर्थकरों से भिन्न है।

ईश्वर में निरितशय सर्वज्ञता का बीज है—ईश्वर में सर्वज्ञता परि-समाप्त हो जाती है 191२४

कालकृत सीमा से रहित होने के कारण ईश्वर प्राचीनों का भी गुरु है। ११२६ ईरवर का वाचक प्रण्व या ओरम् है, उसका जए करने का श्रमि-प्राय उसके प्रथे की भावना (विचार) करना है ।१।२७,२८

ईश्वर-प्रशिधान या श्रीकार के जप से प्रत्यक् चैतन्य का श्रिधिगम श्रीर श्रंतरायों (विहों) का श्रभाव होता है 191२ ६

यथाभिमत ध्यानाद्वा । १।३६

अथवा जिस वस्तु में जो लगे उसका ध्यान करने से (योगावस्था मिलती है)।

तप, स्वाध्याय श्रीर ईश्वर प्रशिधान यह कियायोग है।२।१।

श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष श्रीर श्रभिनिवेश यह पाच क्लेश हैं। इनमें श्रविद्या शेष चार का मूल है। श्रनित्य को नित्य, श्रशुचि को पवित्र, दुःख को सुख श्रीर श्रनात्मा को श्रात्मा समसना श्रविद्या है। दृष्टा श्रीर दर्शनशक्ति (बुद्धि) को एक समसना श्रस्मिता है।

यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि यह श्राठ (योग के) श्रग हैं। श्राहेंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिग्रह (पराई चीज़ न लेना) यह पाच यम हैं। जाति, देश, काल श्रादि के विचार विना यह 'सावंभौम महाव्रत' हैं। श्रौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, यह नियम हैं। जो श्राहेंसा का पूर्णरूप से पालन करता है उसका किसी से वैर नहीं रहता। सत्यवादी की क्रियायें सफल होती हैं। श्रस्तेय (चोरी-त्याग) की प्रतिष्ठा से सब रल पास रहते हैं। ब्रह्मचर्य से वीर्य का लाम हाता है। सतोष से श्रनुत्तम सुख मिलता है।

स्थिर मुख जिस दशा में हो उसे श्रासन कहते हैं। प्राणायाम करने से विचेप दूर होते हैं श्रौर प्रकाश का श्रावरण चीण होने लगता है; मन की धारणा में योग्यता बढ़ती है।

देश विशेष में चित्त को जगाना घारणा कहलाती है। सूर्य में मन का संयम करने से जगत का ज्ञान होता है; चदमा में करने से तारास्त्रों की गति का; कराउक्प में करने पर भूख प्यास जाती रहती है। श्रिशामा, लिंघमा, वज्र के समान शरीर हो जाना श्रादि दूसरी सिद्धियां हैं।

सिद्धियों में भी वैराग्य हो जाने पर दोष-बीजों का चय हो जाने से कैवल्य-प्राप्ति होती है ।

सत्त्व (बुद्धि) श्रीर पुरुष के शुद्धि-साम्य हो जाने पर मोच होता है। (३।४४)

पुरुषार्थं-सून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं । स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । ४।३४

पुरुषार्थशून्य गुण जब श्रपने कारण में लय हो जाते हैं तब कैंबल्य होता है; श्रथवा चैतन्याशक्ति (पुरुष) का श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना मोच है।

# सत्कार्यवाद

सांख्य-योग के श्रन्य तान्विक सिद्धांतों को सममने से पहले हमें सांख्य का कार्य-कारण संबंधी मत समम लेना चाहिए। सांख्य जगत के मूल तन्व प्रकृति का श्रनुमान सत्कार्यवाद पर निर्भर है। न्याय-वैशेषिक के प्रकरण में हम देख चुके हैं कि नैयायिक श्रीर वैशेषिक के श्रनुयायी दोनों उत्पत्ति से पहले कार्य को श्रसत् मानते हैं। सांख्यकारिका इस श्रसत्कार्यवाद का खंडन करके सत्कार्यवाद का स्थापन करती है। कारिका इस प्रकार है:—

त्रसदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाऽभावात् शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥

इस कारिका में कारण के न्यापार से पहले कार्य को सत् सिद्ध करने के लिये पांच हेतु दिये हैं। उन्हें हम क्रमशः देते हैं।

१ यह योगदर्शन का श्रतिम सूत्र है। जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है तब प्रकृति के गुरा कृतार्थ हो जाते है (क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य पुरुष को मुक्त करना है) श्रीर उनका परिसाम होना वद हो जाता है।

3—श्रसद्करणात्—जो श्रसत् है उसे सत्ता में लाना किसी के लिये संभव नहीं है। यदि श्रसत् को श्रस्तित्व में लाया जा सकता तो वन्ध्यापुत्र श्रौर श्राकाशकुसुम की उत्पत्ति भी संभव हो जाती। जो कहीं किसी रूप में नहीं है उसका श्रस्तित्व पा जाना, श्रसत् से सत् हो जाना, सभव नहीं है। गीता कहती है .—

नाऽसतो विद्यते भावः नाऽभावो विद्यते सत्।।

श्रर्थात् श्रसत् का कभी भाव नहीं होता श्रीर सत् का कभी श्रभाव नहीं होता।

र—उपादानप्रह्णात्—उपादान के प्रह्ण से भी। वाचस्पति भिश्र ग्रहण का अर्थ 'संबंध' करते हैं। कार्य (घट) का श्रपने उपादान कारण (मिट्टी) से संबंध होता है। कोई भी संबध दो सत्पदार्थों में रह सकता है, सत् और श्रसत् में सबंध नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि कार्य श्रीर कारण में कोई संबंध नहीं है, तो ठीक नहीं। क्योंकि उस दशा मे कोई भी वस्तु किसी का कारण हो जायगी।

३—सर्वंसभवाऽभावात्—कार्यकारण में संबंध न मानने पर सर्वंत्र सब कार्य संभव हो जाएँगे जो कि श्रनुभव के विरुद्ध है।

४—शक्तस्यशक्तकरणात्—यदि कहो कि कार्य धौर कारण में सबंध कोई नहीं होता, कारण में एक शक्ति रहती है जिससे वह कार्य को उत्पन्न करता है, कारण में शक्ति की उपस्थिति का ध्रनुमान कार्योत्पत्ति से होता है—तो यह मत ठीक नहीं। शक्त पदार्थ शक्य को ही उत्पन्न कर सकता है। शक्ति एक ख़ास कार्य को उत्पन्न करने की होती है, ध्रन्यथा प्रत्येक कारण-पदार्थ प्रत्येक कार्य को उत्पन्न कर डाले।

५-कारणभावात्-कार्य कारणात्मक होता है, कारण से भिन्न नहीं होता ।

यदि तेल उत्पत्ति से पहले श्रसत् हो तो तिलों से ही क्यों निकल सके, रेते में से क्यों न निकले ? कार्य-कारण में कुछ न कुछ सबंध मानना ही पड़ेगा । यदि कार्य को कारण से बिलकुत भिन्न माना जाय तो उनमें कार्य-कारण-संबंध क्यों हुआ, यह बताना श्रसंभव हो जाता है । इसिलये किसी न किसी रूप में कार्य की उत्पत्ति से पहले सत्ता माननी चाहिए।

श्री शंकराचार्य ने श्रपने वेदांत-भाष्य में न्याय के श्रसत्कार्यवाद का खंडन किया है। उनकी युक्तियां सांख्य-कारिका से मिलती-ज़ुलती हैं। यदि घट को उत्पक्ति से पहले श्रसत् मानें तो घट की उत्पक्ति-क्रिया 'श्रकर्तृक' या बिना कर्त्ता की हो जायगी। कार्य श्रीर कारण में श्रश्व श्रीर महिष (भैसे) के समान भेद नहीं प्रतीत होगा, इसलिये उन्हें एक मानना चाहिए।

(देखिये वे० सू० राशावन)

श्रपने वृहदारण्यक-भाष्य में श्री शंकराचार्य ने सत्कार्यवाद का बडा सुन्दर निरूपण किया है।

सर्वे हि कारणकार्य मुःपादयत् प्रवेश्यनस्य कार्यस्य तिरोधान कुर्वत् कार्यान्तरमुत्पादयति । एकस्मिन् कारणे युगपदनेक कार्य विरोधात् । न च पूर्वकार्योपमर्दे कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति, पिगडादि पूर्वं कार्योपमर्दे मृदादि कारणं नोपमृद्यते घटादि कार्यान्तरेऽप्यनुवर्त्तते । कार्यस्य चाभि-च्यक्ति लिगत्वात् । म्मिन्यक्तिः सालाद् विज्ञानालम्बनत्व प्राप्तिः । . . न ह्यविद्यमानो घट उदितेऽप्यादित्य उपलभ्यते । . . . प्राङ्मृदोऽभिन्यक्तेर्मृदा-द्यवयवाना पिगडादिकार्यान्तर रूपेण संस्थानम् । तस्माद्यागुत्पत्तेर्विद्यमान-स्यव घटादि कार्यस्यावृतत्वादनुपलिधः ।

## (दशोपनिषत्, पृ० ६१३)

भावार्थ:—जब कारण एक कार्य को उत्पन्न करता है तब वह दूसरे कार्य का निरोधान कर देता है। एक कारण में अनेक कार्य अव्यक्त रूप में रहते हैं। उनमें से एक की ही अभिन्यक्ति एक समय में हो पाती है, शोप का रूप तिरोहित रहता है। एक कार्य के नष्ट हो जाने पर कारण का नाश नहीं होता। पिएड-कार्य के नष्ट हो चाने पर मिट्टी अर्थात् कारण घट के रूप में प्रतीत होती है। श्रिभिच्यिक होना ही कार्य की उत्पत्ति है। श्रिभिच्यिक का श्रथं है ज्ञान का विषय हो जाना। श्रिविद्यमान घड़ा सूर्य के उदित होने पर भी नहीं दीख सकता। इसी प्रकार श्रसत् कार्य की कभी प्रतीति नहीं हो सकती। जब तक मिट्टी की श्रिभिच्यिक नहीं होती तब तक मिट्टी के श्रवयव घटादि के श्राकार मे रहते हैं। इसिजिये उत्पत्ति से पहले घट मौजूद होता है, सिर्फ उसके स्वरूप पर श्रावरण चढ़ा रहता है, ऐसा मानना चाहिए।

कार्य का श्रावरण या श्रच्छाटन करनेवाला कीन हे ? उत्तर—दूसरा कार्य ! एक कारण के श्रनेक कार्य हो सकते है, जिनमें से एक को छोडकर एक समय में श्रीर सब श्रच्यक्त रूप में रहते हैं । श्रीभव्यक्त कार्य दूसरे कार्यों के श्राच्छादन का कारण होता है । एक ही धातुखंड में श्रनेक मूर्तिया खोदकर बनाई जा सकती है । परतु एक समय में एक ही मूर्ति दिखाई जा सकेगी । इसी प्रकार हर एक कारण एक काल में एक ही कार्य का रूप धारण कर सकता है ।

सत्कार्यवाद का सिद्धात समक्त लेनेपर प्रकृति के श्रनुमान की प्रक्रिया
समक्त में श्रा सकती है। संसार के सारे पदार्थ
प्रकृति
सतोगुण, रजोगुण श्रीर तमोगुणवाले हैं। कोई

वस्तु इन गुणों से मुक्त नहीं है। इसिलये जद्जगत् के मूलकारण में यह तोनों गुण मौजूद होने चाहिए। यहा प्रश्न यह उठता है कि तन्मात्राध्रों; या श्रहंकार, या महत्तत्व (बुद्धितत्त्व) को ही जगत् का कारण क्यों न मान लिया जाय, श्रन्थक्त प्रकृति की कल्पना की क्या श्रावश्यकता है? उत्तर यह है कि महत्तत्व से लेकर पृथ्वी श्रादि सारे पदार्थ परिमित श्रर्थात् परिच्छिन्न है। परिमित पदार्थ सबके सब कार्य होते हैं, यह श्रनुभव में देखा गया है। इसिलये महत्तत्व वा बुद्धि का भी कारण मानना चाहिए, जो प्रकृति ही हो सकती है।

संसार के सब पदार्थ त्रिगुण्मय हैं, उनमें यह एकता या समानता

पाई जाती है। इसिक्षिये जगत् का मुलकारण एक ही तत्त्व है जिसे प्रधान या श्रव्यक्त या प्रकृति नाम दिया गया है।

एक होनेपर भी प्रकृति त्रिगुण्मयी है। प्रकृति की एकता उस रस्सी की एकता के समान है जो तीन डोरियों को मिलाने से बनती है। पाठकों को यह याद रखना चाहिए कि सांख्य के सत्, रज, तम न्याय-वैशेषिक के प्रथं में गुण नहीं हैं। वैशेपिक की परिभाषा में तो उन्हें द्रव्य कहना ज्यादा ठीक है। सांख्य के अनुयायी गुण श्रीर गुणी में भेद नहीं मानते। गुण श्रीर गुण्वान् में तादात्म्य संबंध होता है। उत्तर-कालीन सांख्य में इन तीनों में से प्रत्येक गुण को श्रनंत कहा गया है; प्रकृति की श्रसीमता गुणों की श्रनंतता के कारण हैं। यह सिद्धांत वैशेषिक के परमाणुवाद के समीप श्रा जाता है।

प्रोफ़्रोसर हिरियन्ना ने सांख्य की प्रकृति की एक विशेषता की छोर संकेत किया है। प्रायः संसार के विचारकों ने विश्व के मूल कारण को देश छौर काल में रहनेवाला माना है। सांख्य की प्रकृति देश छौर काल की सीमा से वाहर है; या यों कहिए कि देश छौर काल प्रकृति के ही दूरवर्त्ता परिणाम है। प्रकृति देशकाल को जन्म देती है; वह स्वयं इनमें नहीं है।

सृष्टि से पहले प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं। इस साम्य के भंग का ही नाम सृष्टि है। वैपम्य या विपमता जगत के मूल में वर्तमान है। प्रकृति की साम्यावस्था का भंग कैसे होता है, यह सांख्य की समस्या है। वास्तव में सांख्य ने सृष्टि श्रीर प्रलय के सिद्धांत को मानकर श्रपने को किठनाई में डाल लिया। सांख्य का कथन है कि पुरुप के सान्निध्य या समीपतामात्र से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है। परंतु सांख्य का पुरुप तो निष्क्रिय है; वह प्रकृति को गति देने का हेतु कैसे हो सकता है ? उत्तर में कहा जाता है कि जैसे चुम्बक

<sup>9</sup> go 200

पत्थर स्वयं गतिमान हुये बिना ही लोहे मे गति उत्पन्न कर देता है, वैसे ही पुरुष की सिनिधि-मात्र से प्रकृति चचल हो उठती है। पुरुष को सुकत करने के लिये ही प्रकृति की सारी परिण्यमन-किया या विकास होता है। गाय के थनों से दूध श्रपने लिये नहीं बल्कि बछदे के लिये प्रस्नवित होता है।

प्रकृति का परिणाम होने से जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सब श्रव्यक्तरूप में प्रकृति में वर्त्तमान थे। साख्य नैयायिकों के श्रारभवाद का समर्थक नहीं है। ससार में कोई भी चीज़ सर्वथा नई उत्पन्न नहीं होती। कारण में जो छिपा है, वही उत्पत्ति में प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से साख्य का परिणामवाद श्राधुनिक विकासवाद से भिन्न है, श्राधुनिक विकासवादी नवीन की उत्पत्ति श्रौर श्रविराम उन्नति मानते हैं। साख्य उन्नति श्रौर श्रवनति, सृष्टि श्रौर प्रवय, दोनों का समर्थक है। जिस कम से प्रकृति सृष्टि करती है उससे उत्तटे कम से विश्व को श्रपने में व्यथ भी कर लेती है।

प्रतयावस्था में भी प्रकृति नि स्पन्द या कियाहीन नहीं हो जाती। परतु उस समय उसमें सजातीय परिणाम होता है। सृष्टि-रचना विजातीय परिणाम का फल है।

साख्य विकास-वाद या परिगामवाद की एक विशेषता यह है कि यह विकास निरुद्देश्य नहीं होता, बल्कि पुरुष के मोच-साधन के लिये होता है। प्रकृति पुरुष के हित-साधन में क्यों प्रवृत्त होती है, उसके भोग श्रौर मोच का क्यों प्रबंध करती है, इसका ठीक उत्तर साख्य में नहीं

<sup>ै</sup> पानी से जो वर्फ बनता है, यह सजातीय परिग्राम है। पानी और वर्फ के मुख्य गुगों में मेद नहीं है। किसी वस्तु का श्रपने से भिन्न जाति और गुगावाले पदार्थ उत्पन्न करना विजातीय परिग्राम कहलाता है। घास, मिट ट्री श्रादि का विजातीय परिग्राम है।

मिलता । पुरुप की उद्देश्य-पूर्ति प्रकृति का स्वभाव है । यह उद्देश्य-पूर्ति किस प्रकार होती है, यह महत्तत्व के वर्णन में कहा जायगा ।

उद्देश्यवाली होने के कारण प्रकृति को श्रन्य-दर्शनों के जडतत्व या पुद्गल के समान नहीं कहा जा सकता । श्रन्य वातों में भी प्रकृति जड़-तत्व के समान नहीं है । प्रकृति के गुणों में भी लघुत्व, प्रकाशकत्व श्रादि गुण पाये जाते हैं, इसलिये वे वैशेषिक के गुणों से भिन्न हैं । प्रकृति चेतन भी नहीं है; पुरुष में उससे विरुद्ध गुण पाये जाते हैं ।

प्रकृति का पहला विकार महत्तत्व है; इसे बुद्धि भी कहते हैं। स्मृति-संस्कारों का श्रधिष्ठान बुद्धि है, न कि मन या श्रहंकार। श्रध्यवसाय (ऐसा करना चाहिए इसका निश्चय) बुद्धि का धर्म है, उसका व्यावर्त्तक गुण है। धर्म-श्रधर्म, ज्ञान-श्रज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य यह सब बुद्धि की विशेपताए है। ऐश्वर्य श्राठ है, श्रिणिमा, लिघमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, विशत्व, श्रीर ईशित्व।

महत्तत्व से श्रहंकार उत्पन्न होता है, यह तीसरा तत्त्व है। सांख्य-दर्शन का नाम तत्वों की गणना करने के कारण पड़ा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ज्यक्तित्व श्रथवा एक की दूसरे मनुष्य से भिन्नता का कारण श्रहंकार-तत्त्व है। बुद्धि श्रीर श्रहंकार सार्वभीम तत्त्व है; उनका मनो-वैज्ञानिक श्रथं भी है। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि श्रीर श्रहता श्रलग-श्रलग है, परंतु एक बुद्धि तत्त्व श्रीर एक श्रहंकार-तत्त्व भी है।

श्रहंकार को 'भूतािट' भी कहते हैं; उससे ग्यारह इंद्रियां श्रीर पंच-तन्मात्राए उत्पन्न होती हैं। सांख्यदर्शन मे मन श्रीर बुद्धि तथा श्रहंकार के महत्त्व मे बहुत भेद है। मन केवल विकृति या विकार है जबिक बुद्धि श्रीर श्रहंकार प्रकृति श्रीर विकृति दोनों हैं। वेदांत मे मन, बुद्धि, चित्त श्रीर श्रहंकार को एक ही स्थान दिया गया है। यह सब मिलाकर 'श्रंत:करण चतुष्टय' कहलाते हैं। योगदर्शन में महत् का स्थान चित्त ने ले लिया है। तन्मात्राएं तामस श्रहंकार से उत्पन्न होती हैं श्रीर इंद्रियां सास्तिक (सतोगुण प्रधान) श्रहंकार से। तन्मात्राश्चों से पंचभूतों का प्रादुर्भाव होता हैं, शब्द तन्मात्र से श्राकाश का, शब्दतन्मात्र श्रोर स्पर्श-तन्मात्र से वायु का, इन दोनों तथा रूपतन्मात्र से श्रप्ति का, रसतन्मात्र सिहत इनसे जल का श्रोर पाचों से पृथ्वी का। तन्मात्राश्चों को भूतों का सूचमरूप समसना चाहिए। कारणभूत तन्मात्राश्चों के साथ ही भूतों के गुण भी बढ़ते जाते हैं। श्राकाश में केवल शब्द गुण हैं, वायु में स्पर्श भी है; श्रप्ति में शब्द, स्पर्श श्रोर रूप है, जल में रस बढ़ जाता है श्रीर पृथ्वी में पांचवीं गंध भी पाई जाती है।

देश श्रीर काल की उत्पत्ति श्राकाश से होती है (विज्ञानभिन्तु)। साख्य देश श्रीर काल को, प्रकृति के श्रन्य विकारों की तरह, परिन्छ्नि मानता है। यह मत श्राइन्स्टाइन के श्रपेचावाद के श्रनुकृल है। वैशेषिक के परमाणु भी प्रकृति के विकास में बहुत बाद को श्राते हैं, पंचभूत परमाणुमय हैं।

इसके बाद हम पुरुष का वर्णंन करेंगे। प्रकृति के परिणाम या विकास को निम्नलिखित तालिका से दिखाया जा सकता है:—



इस प्रकार तत्वों की संख्या चौबीस हो जाती है। इनमें 'पुरुष ' को

गोड देने पर सांख्य के पच्चीस तस्त्र पूरे हो जाते हैं जिनके तस्त्र एक से कि

प्रकृति की तरह पुरुष की सिद्धि भी श्रनुमान से होती है। सांख्य-

पुरुष के श्रस्तित्व के लिये चार युक्तियां दी है।

सघातपरार्थंत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादिषष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोकृभावात् केवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ।१७।

पहली युक्ति—-जितनी चीज़े संघातरूप होती हैं वे दूसरों के लिये होती है। खाट शयन श्ररनेवाले के लिये होती है, इसलिये खाट को देखकर सोनेवाले का श्रनुमान किया जा सकता है। महत्तत्व, श्रहंकार श्रादि पदार्थ संघात-रूप हैं, इसलिये वे किसी दूसरे के लिये हैं। इस प्रकार पुरुप की सिद्धि होती है। तो क्या पुरुप संघातरूप नहीं है ? नहीं, क्योंकि पुरुप तीनों गुलों से मुक्त है। पुरुप त्रिगुण पदार्थों से भिन्न है।

सांख्य के श्रतिरिक्त दर्शनों में ससार की 'रचना' देखकर ईश्वर की सत्ता का श्रनुमान किया है। विश्व की विचित्र रचना उसके रचयिता की श्रीर संकेत करती है। यह युक्ति योरुपीय दर्शनों में भी मिलती है। प्रसिद्ध संदेहवादी खूम इसे ईश्वर के श्रस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण सममता था। परंतु सांख्य ने इस युक्ति का दूसरे ही रूप में प्रयोग किया है। 'रचना' रचयिता की श्रोर नहीं; बिल्क श्रपना उपभोग करनेवाले की श्रोर हंगित करती है। पलंग सोनेवाले की सिद्धि करता है, पलग को बनानेवाले की नहीं।

यह युक्ति वास्तव में सांख्य के मूलसिद्धान्तों के विरुद्ध है। सांख्य पुरुष को निर्गुण थ्रौर श्रसंग मानता है। इस युक्ति में यह मान लिया गया है कि पुरुष श्रौर प्रकृति के कार्यों में वनिष्ठ संबंध है। यह युक्ति

१ देखिये प्रिगिल पेटीसन इत दी आइडिया आफ गाड, लेक्चर १

२ देखिये हिरियना पृ० २७६

वास्तव में उपाधि-युक्त या प्रकृति में संसक्त पुरुष की सत्ता ही सिद्ध कर सकती है।

त्रिगुणादि विपर्ययात्—तीनों गुणों से भिन्न होने से—इसकी एक श्रीर विशेषता भी बतलाई गई है। बाह्मण नाम तमी सार्थक है जब बाह्मण से भिन्न लोग मौजूद हों। यदि सब मनुष्यों का एक ही वर्ग होता तो वर्ण-व्यवस्था शब्द व्यर्थ हो जाता। इसी प्रकार ससार के पदार्थों का त्रिगुणमय होना, गुणहीन पुरुष को सिद्ध करता है। पुरुष को त्रिगुणमय मानने से अनवस्थादोष भी आता है। यदि पुरुष सघात है तथा 'श्रीर किसी' के लिये है, तो उस 'श्रीर किसी' को भी किसी दूसरे के लिये मानना पड़ेगा; इस प्रकार 'दूसरे के लिये' का कभी श्रंत न होगा।

दूसरी युक्ति—श्रिधिष्ठानात्—सुख-दुःखमय जितने पदार्थ हैं उनका कोई न कोई श्रिधिष्ठाता होता है, ऐसा देखा गया है। इस लिये बुद्धि श्रहंकार श्रादि का कोई श्रिधिष्ठाता होना चाहिए। श्रिधिष्ठाता पुरुष के बिना विविध श्रनुभृतियों में एकता या श्रत्या व्यक्तिस्व नहीं श्रा सकता।

तीसरी युक्ति—सुख-दु.ख श्रादि का कोई भोक्ता या भोगनेवाला होना चाहिए। यदि कोई भोक्ता न हो तो श्रनकृत श्रीर प्रतिकृत श्रनु-भव किसे हों ? दूसरी व्याख्या यह भी है कि बुद्धि श्रादि सारे पदार्थं दश्य हैं, उनके द्रष्टा का होना श्रावश्यक है। दृश्य से द्रष्टा का श्रनुमान किया जाता है।

चौथी युक्ति—कैवल्य के लिये लोगों में प्रवृत्ति पाई जाती है जो पुरुप के श्रम्तित्व की द्योतक है। बुद्धि, मन श्रादि का तीन गुणों से युक्त होना संभव नहीं है। इसलिये कैवल्य की इच्छा को पुरुप में ही मानना चाहिए श्राधुनिक शब्दों में कहे तो मनुष्य में ससीमता के प्रति श्रस-न्तोष श्रीर श्रसीम के प्रति प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति या श्रमिलाषा जद-तत्त्रों की नहीं हो सकती। इतनी देंची श्राकांनाएं हमारे

व्यक्तित्व के मूल में किसी उच्च प्रकार की सत्ता को सिद्ध करती हैं। वहीं पुरुष है।

पाठक इस बात को नोट करें कि सांख्य के सारे प्रमाण उपाधि-संयुक्त पुरुष को ही सिद्ध करते हैं। यदि पुरुष प्रकृति में लिप्त न माना जाय तो उसका श्रनुमान भी नहीं हो सकता। पुरुषों के बहुत होने में जो हेतु दिये गये हैं, वे भी उपाधिवान पुरुष को ही लागू होते हैं।

पुरुष बहुत हैं प्रत्येक पुरुष का जन्म-मरण और इन्द्रियां श्रलग-श्रलग होती हैं। सब की प्रवृत्तियां भी भिन्न-भिन्न होती है; एक नाम में सब की पवृत्ति एक साथ नहीं होती। विभिन्न पुरुषों में तीनों गुर्णोंका भी विपर्यय पाया जाता है, किसी की प्रकृति सत्त्व प्रधान है, किसी की रजोगुण श्रीर तमोगुण प्रधान।

पुरुष शरीर, इन्द्रियों श्रीर मन से भिन्न है; वह बुद्धि तत्त्व श्रीर श्रहंकार भी नहीं । पुरुष सदा-प्रकाश-स्वरूप है । वह शुद्ध चैतन्य है । प्रकृति ग्रीर उसके कार्य जड़ है; श्रपनी श्रभिन्यक्ति के लिये उन्हें पुरुष का प्रकाश श्रपेत्तित है। पुरुष कारण-हीन है; उसका कोई कार्य भी नहीं है, वह न प्रकृति है न विकृति । पुरुष नित्य है, व्यापक है, क्रियाहीन है, गुगारहित है श्रीर चेतन है। प्रीति, श्रप्रीति श्रीर विषाद पुरुष के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं; प्रकृति के संसर्ग से ही उसमें इनकी प्रतीति होती है। पुरुष में गति नहीं है, मुक्त हो जाने पर वह/कहीं जाता या ख्राता नहीं। यदि पुरुष में सुख, दुःख त्रादि धर्म माने जायँ, जैसा कि नैयायिक मानते हैं, तो पुरुष की मुक्ति कभी न हो सके। श्रपने स्वामाविक धर्म को कोई नहीं छोड़ सकता । सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष ग्रादि वास्तव में बुद्धि के धर्म हैं । मुक्ति का अर्थ किसो ब्रह्म या ईश्वर में लीन हो जाना नहीं है। मुक्ति का मतलब है कैवल्य या इकलापन; प्रकृति का संसर्ग छूट जाने का ही नाम मोत्त है। पुरुष का प्रकृति से संसर्ग कब श्रीर क्यों हुत्रा, यह प्रश्न व्यर्थ है। श्रनादि काल से पुरुप प्रकृति में फँसा चला श्राता है। इस बंधन से मोच पाने का प्रयत्न हर एक को करना चाहिए।

प्रकृति के ससर्ग में होने पर पुरुष की जीव सज्ञा होती है। पुरुष का अपने को प्रकृति से एक समक्तना ही सारे अनर्थों की जड़ है। जब पुरुष ध्यपने को प्रकृति से भिन्न समक्त लेता है, तब मुक्त हो जाता है।

प्रकृति श्रोर पुरुप सर्वथा विरुद्ध गुणवाले पदार्थ हैं। इसलिए वस्तुत. उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं हो पुरुष श्रौर प्रकृति सकता। जो कुछ भी संवध उनमें प्रतीत हो अज्ञान का फल समसना चाहिए। साख्य का मूल सिद्धात यही है कि पुरुष 'ग्रसंग' या सग-रहित है ( ग्रसंगोहायं पुरुष. ) । परंतु इसके साथ ही साख्य यह मानता है कि प्रकृति का परि-खाम या विकास पुरुप के लिये होता है। सांख्य की इन दो धारगार्श्रों में विरोध है। प्रकृति श्रीर पुरुष के संयोग को श्रंधे श्रीर लॅगड़े श्रादमियों के साथ से उपमा दी गई है। प्रकृति ऋधी है और देख नहीं सकती, पुरुष लॅंगड़ा या गति-हीन है। कथा है कि एक जंगल में से एक श्रंधा श्रीर एक लॅगड़ा श्रादमी एक दूसरे की सहायता से बाहर निकल श्राए। श्रधा व्यक्ति लॅंगहे को कंधे पर बिठा कर उसकी श्राज्ञानुसार चला; इस प्रकार दोनों बन से वाहर हो गये। प्रकृति और पुरुष का संयोग भी ऐसा ही है। परतु इन रूपकों से विधय पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। यदि पुरुष वास्तव में श्रसंग है, यदि पुरुष को सचमुच सुख-दुःख के श्रनुभवीं से कोई सरोकार नहीं है, यदि पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रकृति उसका हित-साधन करती है, यह भ्रमात्मक कथन हो जाता है। दोनों का संबंध किस प्रकार का है, यह भी कठिन समस्या है। पुरुष श्रीर प्रकृति को साथ लाने के लिए साख्य के अनुयायी बुद्धितत्त्व की सहायता खोजते हैं।

सांख्य दर्शन को समक्तने के लिये पुरुष और बुद्धि का संबंध जानना पुरुष और बुद्धि सित् परमावश्यक है। सांख्य को सारी मौलिकता और मानस शास्त्र और किनाइयां इस संबंध का विवेचन करने में प्रकट हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का पहला विकार है। श्रपने मूल स्वरूप में प्रकित श्रव्यक्त है; महक्तत्व के रूप में ही वह पुरुष के सामने श्राती या उससे संबद्ध होती है। सांख्य-योग प्रत्यक्त, श्रनुमान श्रीर श्रागम इन तीन प्रमाणों को मानते हैं। श्रनुमान श्रीर शब्द का विवेचन न्याय-वैशेषिक से भिन्न नहीं है। उपमान का श्रंतर्भाव श्रनुमान में हो जाता है। सांख्य का प्रत्यक्त का लक्तण ही विशेष ध्यान देने योग्य है। कारिका कहती है—

## प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् ।

प्रति विषय के अध्यवसाय को प्रत्यच प्रमाण कहते हैं। अध्यवसाय बुद्धि का न्यापार है। इंद्रियों का अर्थ या विषय से संनिकर्ष होने पर बुद्धि में जो वृत्ति पैदा होती है उसे प्रत्यच प्रमाण कहते हैं। सांख्य सूत्र में लिखा है:—

यत् संबद्धं सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत् प्रत्यत्तम् । १।८६ ।

श्रथीत् वस्तु से संबद्ध होकर वस्तु का श्राकार धारण कर लेने वाला विज्ञान प्रत्यच्च कहलाता है। विज्ञान का श्रथ यहां 'बुद्धिवृत्ति' है। यदि प्रत्यच्च का यही लच्चण है तो योगियों का भृत श्रौर भविष्य का ज्ञान प्रत्यच्च न कहला सकेगा १ सूत्रकार उत्तर देते है कि योगियों का प्रत्यच्च 'श्रबाह्यप्रत्यच्च' होता हैं; वह इंद्रियों पर निर्भर नहीं होता। इसलिए जपर के लच्चण में 'श्रव्याप्ति' दोष नहीं है।

यदि कहो कि ईश्वर के प्रत्यच में अपर का लच्या नहीं घटता, तो उत्तर यह है कि ईश्वर की सिद्धि ही नहीं होसकती। हमारे प्रत्यच के लच्या को दूषित बताने से पहले प्रतिपची को ईश्वर की सिद्धि कर लेनी चाहिए।

प्रत्यत्त लत्त्रण पर टीका करते हुए श्री वाचस्पित मिश्र प्रश्न उठाते हैं

कि बुद्धितत्व तो प्राकृत होने के कारण श्रचेतन है, इसिलए उसका व्यापार
श्रध्यवसाय या उसकी वृत्तियां भी श्रचेतन हैं। इसी प्रकार सुख, दुःख
श्रादि भी बुद्धि के परिणाम होने के कारण श्रचेतन है। फिर श्रचेतन

वृत्तियों का श्रतुभव कैसे होता है ? सुख, दु.ख, रूप रस श्रादि के श्रतु-भव का क्या श्रर्थ है ?

प्क श्रोर बुद्धि की जद वृत्तिया है श्रीर दूसरी श्रोर निगु ण, निष्किय श्रीर श्रसग पुरुप जो सिर्फ प्रकाश-स्वरूप है। किर यह नाना प्रकार का श्रमुभव कहा श्रीर कैसे उत्पन्न होता है पुरुप श्रीर बुद्धिवृत्तियों का संबध वर्णन करने में साख्य के श्रमुयायी सदैव रूपकमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। बुद्धि की वृत्तियों में चैतन्य का प्रतिदिंब पढ़ता है जिसके संयोग से वे वृत्तिया चेतन-सी हो जाती हैं। इस प्रकार बुद्धिवृत्ति में प्रतिदिंबित चैतन्य को या चैतन्य-प्रतिदिंब-युक्त बुद्धि वृत्ति को 'प्रमा' या ज्ञान कहना चाहिए। बुद्धि वृत्ति ही प्रत्यच प्रमाण है। यहां प्रश्न यह है कि प्रमा या ज्ञान बुद्धिनिष्ठ (बुद्धि में रहने वाला) है या पुरुप-निष्ठ है प्रेग के मत में प्रमा पुरुप-निष्ठ हैं। दूसरे मत में प्रमा बुद्धि-निष्ठ है, पुरुप प्रमा का साची है, इस मत में पुरुष प्रमाता नहीं है। पहले मत में बुद्धिवृत्ति को प्रमाण कहा जायगा, दूसरे मत में इद्विय-सिनक्णीदि का ही प्रमाण नाम होगा (देखिये विज्ञान भिन्न का भाष्य, १। ८७)।

जैसे श्रग्नि के सयोग से लोहा गर्म हो जाता है. वैसे ही चैतन्य के सयोग विशेष या सालिध्य से श्रत करण उज्ज्वित हो उठता है। वाच-स्पित के मत में सिनिधि का श्रर्थ देश श्रौर काल में संयोग नहीं बिल्क योग्यता विशेष है। परतु विज्ञान भिन्नु के मत में संयोग कुछ श्रिधिक वास्तिवक है। यदि सिनिधि का श्रर्थ योग्यता है तो मुक्ति काल में भी उसे वर्तमान रहना चाहिए। फिर भी विज्ञान-भिन्नु को संयोग की काल्प-निकता माननी पड़ी है। पुरुष श्रौर बुद्धि का सयोग स्फटिक पत्थर श्रौर उसमें प्रतिबिबित जवाकुसुम के संयोग के समान है। स्फटिक में फूल का रग प्रतिभासित होता है, वास्तव में उसका रंग लाल नहीं हो जाता इसी प्रकार बुद्धि के श्रनुभव भूमवश पुरुष के मालूम होते हैं।

१ देखिए श्रध्याय १ सूत्र ६६ ( माख्य सूत्र ) ।

तस्मात्तत्संयोगादचेतनंचेतनावदिवितंगम् गुण कर्तृत्वेत्वपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः । २० ।

पुरुप के सान्निध्य या संयोग से श्रचेतन बुद्धि चेतन-सी हो जाती है श्रोर उदासीन पुरुप तीनों गुणों वाला कर्त्ता मालूम पड़ने लगता है। वास्तव में श्रनुभव कर्त्ता न पुरुप है न बुद्धि; दोनों के एकत्र होने पर वाहय पदार्थों का श्रनुभव होने लगता है। चैतन्य के प्रतिविग्ध से चेतन होकर बुद्धि, सुख, दुःख, रूप, रस, गंध श्रादि का श्रनुभव करती है श्रोर वह श्रनुभव पुरुष का श्रनुभव कहा जाता है। तात्विक दृष्टि से देखने पर पुरुष को न दुःख होता है न बंधन। दुःख श्रोर बंधन तभी तक है जब तक पुरुष श्रपने को बुद्धि-वृत्तियों से भिन्न नहीं समभ लेता।

पाठक यहां सांख्यों के विचित्र मनोविज्ञान पर भी दृष्टि डाल लें। सांख्य-यांग के अनुसार मानसिक तन्त्रों और भौतिक तन्त्रों में भेद नहीं है। हमारे सुख, दु:ख, विचार, भावनाएं और मनोवेग उन्ही तन्त्रों के बने हुये हैं, जिनके कि कुर्सी, मेज, पेड, पत्ते आदि। हमारी सूचम से सूचम भावनाएं बुद्धि-तन्त्र का विकार है; स्थूल से स्थूल पहाड़ भी बुद्धि तन्त्र के दूरवर्त्ती कार्य या परिणाम हैं। न्याय-वैशेषिक मे बुद्धि का अर्थ ज्ञान है। साख्य की बुद्धि वैशेषिकों का दृष्य पदार्थ है जिसकी विभिन्न दृशाएं सुख, दु:ख, हर्प, शोक, मोह कहलाती हैं। 'मानसिक' और 'भौतिक' में भेद यही है कि मानसिक तन्त्र अपनी सूचमता के कारण पुरुष के चेतन प्रतिर्विच को प्रहण कर सकते हैं, जब कि भौतिक तन्त्र पुरुष से अधिक दूर हैं। भौतिक पदार्थ पहले बुद्धि-वृत्तियों मे परिवर्तित होकर ही पुरुष के चेतन्य से प्रभावित हो सकते हैं।

पुरुप श्रीर बुद्धि की मिथ्या एकता ही ग्रहंता या ग्रहंकार को जन्म देती है। यह कहा जा चुका है कि सब ज्ञान-वृत्ति-रूप है। यदि पुरुप ग्रज्ञेय नहीं है तो उसका भी ज्ञान वृत्तिरूप होना चाहिये। पुरुप श्रीर बुद्धि के भेद ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हो सकती, क्या यह ज्ञान भी बुद्धि की एक वृक्तिमात्र है। साख्य का उत्तर है, हा। पुरुप का ज्ञान तो इसलिये सभव है कि पुरुप का प्रतिविंग्व बुद्धि-वृक्तियों में पड़ता है। पुरुप ग्रीर बुद्धि का भेद ज्ञान- बुद्धि की शुद्धता पर निर्भर है। बात यह है कि पुरुप बुद्धि से श्रत्यन्त भिन्न नहीं है। योग-सूत्र कहता है.—

# सन्वपुरुपयो श्रुद्धि साम्ये कैवल्यम् । १११४।

जय बुद्धि में सतागुण की बृद्धि होती है तय शुद्ध बुद्धि श्रोर पुरुप में कुछ समानता हो जाती है। इस का फल यह होता है कि बुद्धि श्रपने श्रीर पुरुप के भेद ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। इस ज्ञान के उदय होते ही कैवल्य श्रथवा मोच की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मालूम होता है कि यहा साख्य-योग ने प्रकृति श्रीर पुरुप के घोर है ते को कुछ मृदुल बना दिया है।

मोत्त से पहले जीव तरह-तरह की योनियों मे श्रमण करता रहता है,
पुनर्जन्म

इस सिद्धान्त को मानते हैं। उनकी विशेषता
यही है कि उन्होंने पुनर्जन्म की प्रक्रिया को ठीक-ठीक सममाने की चेष्टा
की है। पुनर्जन्म किसका होता है? सर्वन्यापक पुरुष एक शरीर से दूसरे
शरीर में जाता है, यह एक हास्यास्पद बात है। वास्तव में सांख्य के
निर्मुण श्रीर श्रसंग पुरुष का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। फिर पुनर्जन्म
किसका होता है? सांख्य का उत्तर है, लिंग-शरीर का। लिंग-शरीर बुद्धिश्रहकार, मन, पांच, ज्ञानेन्द्रिय श्रीर पाच कर्मेन्द्रिय तथा तन्मात्राएं इन
श्रहारह तत्त्वों का बना हुश्रा है। कहीं-कहीं इस सूची में से श्रहकार को
उदा दिया जाता है। जो दिखलाई देता है श्रीर जो जला दिया जाता है,

१सूत्र का अर्थ है, पुरुष और वुद्धि की शुद्धि या निर्मलता में समानता हो जाने पर मोक्ष होता है। परन्तु पुरुष तो स्वरूप से सदैव निमल हैं ही, उसकी शुद्धि सभव नहीं है।

वह स्थूल शरीर है। लिंग-शरीर एक स्थूल-शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता रहता है। मुन्ति होने पर ही लिंग-देह का नाश होता है।

यों तो प्रत्येक प्रलय में लिंग-शरीर नष्ट होता श्रौर प्रत्येक करण के श्रादि में उत्पन्न होता है; पर वास्तविक नाश विवेक उत्पन्न होने पर ही होता है। सृष्टि के श्रादि में प्रत्येक पुरुष से संबद्ध लिंग शरीर पिछली सृष्टि के कमों के श्रनुसार उत्पन्न होकर विशेष योनि में प्रवेश करता है। धर्म, श्रधर्म, ज्ञान, श्रज्ञान, वैराग्य, श्रासिक श्रादि 'भाव' कहलाते हैं जो कि लिंग-शरीर में, बुद्धि के श्राश्रित, वर्त्तमान रहते हैं। इस प्रकार किसी जन्म में की हुई साधना ज्यर्थ नहीं जाती। श्रच्छे-बुरे प्रयत्नों का सूच्मरूप दूसरे जन्म में मनुष्य के साथ जाता है। श्रात्मोन्नति के लिये की हुई कोशिश निष्फल नहीं होती; श्रच्छे कर्म करने वाले की दुर्गति नही हो सकती, नहिं कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गित तात गच्छित। (गीता)

महाभारत में लिखा है कि यम ने वलप्तंक अंगुष्ठमात्र पुरुप को खींच लिया। यह अँगूठे के बराबर आकार लिंग-शरीर का है न कि आत्मा या पुरुप का। पुरुष तो सर्व-न्यापक है—महान्तं विभुमात्मानंमत्वाधीरो न शोचित। पुनर्जन्म संबंधी सांख्य के इन विचारों को वेदान्त ने लगभग स्वीकार कर लिया है।

जब पुरुप को सम्यक् ज्ञान हो जाता है तो उसके नवीन कर्म, धर्म, श्रधर्म श्रादि भाव बनना बंद हो जाते है। पिछला कर्माशय भी जले हुये बीजों की तरह शक्तिहीन हो जाता है श्रीर श्रपना फल नहीं देता। फिर भी मनुष्य जीवित रहता है श्रीर मृत्यु से पहले मुक्त नहीं होता, इसका क्या कारण है ? बात यह है कि कर्माशय के दग्ध हो जाने पर भी पिछले संस्कारों के वश शरीर क्का रहता है। कुम्हार चक्र को धुमाना बंद कर देता है तो भी वह पिछले बेग नामक संस्कार के कारण कुछ देर तक घूमता रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी के सस्कार भी उसके जीवन को कुछ दिनों तक श्रचु एस रखते हैं। जिन कर्मों ने श्रभी फल देना शुरू नही किया

है वे कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु जिन कर्मी ने फल देना प्रारम कर दिया है वे कर्म अर्थात् 'प्रारब्ध कर्म' बिना भोगे नष्ट नहीं होते | इसलिये विवेकी एरुष भी जीवित रहता है |

हैरवर नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश सांख्य ने कहीं नहीं की से सांख्य और ईरवर की सांख्य और ईरवर की आवश्यकता नहीं है, इन तकों को लेकर ईरवर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, सांख्य का केवल यही अनुरोध है। योग-दर्शन ने ईरवर को ज्यादा महत्त्व का स्थान दिया है, परतु उसमें भी ईरवर प्रकृति और पुरुष का रचयिता या आधार नहीं है। इसलिये हम माख्य-योग को न तो अनीरवरवादी ही कह सकते हैं न न्याय-वैशेषिक की तरह ईरवरवादी ही। रवेतारवेतर और गीता के साख्य की तरह इत्तर साख्य को सेरवर नहीं कहा जा सकता। तथापि योग का ईरवरवाद जैनियों के मुक्त-ईरवर वाद से अधिक रोचक और भिक्तपूर्ण है। योग का ईरवर विश्व के सब पुरुषों के लिये एक त्रिकाल-सिद्ध आदर्श-सा है जिसकी समता तक मुक्त पुरुष कठिनता से पहुँच सकते हैं। इसके विरुद्ध जैनों के मुक्त पुरुषों की ईरवरता में कोई भेद नहीं है। योगदर्शन के मुक्त-काइची सिद्धियों का तिरस्कार कर देते हैं, जब कि उसके ईरवर को सिद्धिया और कैवल्य दोनों स्वतः-आप हैं।

मारतीय दर्शनों में सांख्य का ऊँचा स्थान है। कगाद के परमाणु-साख्य का महत्त्व वाद ने जदतत्त्व के खगड-खगड कर दिये, जिनमें किसी प्रकार का संबंध दिखलाई नहीं देता। सांख्य की प्रकृति विश्व की एकता की ज़्यादा ठीक व्याख्या कर सकती है। पांच भिन्न-भिन्न तत्त्वों के बदले एक प्रकृति को मान कर साख्य ने श्रपनी दार्शनिक कान्त-दर्शिता का परिचय दिया है। प्रकृति में उसने उतना ही स्नान्तरिक भेद माना जितने से कि विविध सृष्टि सभव हो सके। चेतन-तत्त्व को स्रजग मानना दार्शनिक श्रीर साधारण दोनों इष्टियों से युक्ति

#### सांख्य-योग

संगत है। सांख्य की पुरुष-विषयक धारणा न्याय-वैशेषिक की अपेचा कहीं श्रधिक उन्नत है। न्याय-वैशेषिक ने श्रात्मा में सब तरह के गुण श्रारोपित कर डाले, परंतु उसे चैतन्य के गुण से वंचित रखा। सांख्य ने सुख, दुःख श्रादि बुद्धि के गुण बतला कर पुरुष की धारणा को सरल बना दिया। वास्तव में न्याय-वैशेषिक के श्रात्मा या जीव की मुक्ति संभव नहीं मालूम होती। यदि सुख, दुःख जीव के ही गुण हैं तो उनका छूटना श्रसंभव है। पुरुप को धानंदमय न मानकर सांख्य ने यह सिद्ध कर दिया कि वह श्रपनी दार्शनिक न्याख्या में लोक-बुद्धि को खुश करने की ज़रा भी चेष्टा नहीं करता।

सांख्य की श्रालीचना के दो मुख्य विषय हैं, एक तो पुरुषों की श्रने-कता श्रौर दूसरा प्रकृति-पुरुष का संबंध । सांख्य सांख्य की त्रालोचना ने पुरुषों का वाहुल्य सिद्ध करने के लिये जितने हेतु दिये हैं वे उपाधि-सहित पुरुष को ही लागू होते हैं ? श्रसंग श्रौर निर्गुण पुरुष में अनेकता सिद्ध नहीं होती । एक ही चेतनतन्व उपाधि-संसर्ग से अनेक रूपों में बॅटा हुआ प्रतीत हो सकता है। प्रकृति-पुरुप का संयंध सांख्य की दूसरी बढ़ी कठिनाई है। स्फटिक श्रीर रक्तकुसुम, चुम्बक श्रीर लोहा, बछुढ़ा श्रीर दूध श्रादि के उदाहरण समस्या का हल नहीं करते, उलटे उसे तेज रीशनी में ले आते हैं। प्रकृति का विकास-निरुद्देश्य पुरुष की उद्देश्य-पूर्त्ति के लिये नहीं हो सकता; न पुरुष को बधन ही हो सकता है। मुक्त पुरुष प्रकृति की सत्ता से, जो उसी की भाति सत्य है, सर्वथा श्रनभिज्ञ रहे, उसे देखे भी नहीं, यह वात कठिनता से समक में ष्राती है। विश्व के दो समान सत्य तत्त्व किसी प्रकार के संबंध-विना रहं, यह समीचीन नहीं मालूम होता। या तो प्रकृति श्रीर उसका पसारा माया है, मिथ्या है, या मुक्त पुरुप श्रीर प्रकृति में कोई संबंध होना चाहिए।

सत्कार्यवाद की श्रालोचना मीमांसकों, नैयायिकों श्रीर बौद्धों ने भी

१ दे० शाकर भाष्य, २,२,१०

की है। बौद्धों की श्रालोचना सबसे ती पए है। सत्कार्य की श्रालोचना शंकराचार्य भी सत्कार्यवाद को व्यावहारिक जगत् का सिद्धात समकते थे, श्रन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति बताने में वे 'विवर्त्तवाद' का श्राश्रय न लेते । नैयायिक श्रौर मीमासक श्रालोचक बतलाते हैं कि उत्पत्ति से पहले घट की सत्ता मानना विलक्कल श्रसंगत है। यदि धनभिव्यक्त घढ़े से पानी नहीं ले जाया जा सकता तो उसकी सत्ता जानने से क्या लाभ ? उत्पत्ति से पहले घट त्राचृत दशा में रहता है, दूसरा कार्य घट-कार्य के श्रावरण या श्रावरक का काम करता है, यह साख्य का मत है। इस श्रावरण को हटानेवाला कीई हेतु होना चाहिए। वह हेतु अपनी आवरण हटाने की किया करने से पहले सत् था या श्रसत् ? सत्कार्यवाद के श्रनुसार उसे सत् मानना चाहिए । तब प्रश्न यह है कि श्रावरण दूर करने के हेतु के रहते हुये भी घट श्रनभिन्यक्त क्यों रहा <sup>7</sup> जिस सत्ता या घटना-द्वारा घट को श्रिभिन्यक्ति मिलती है उसे सत्कार्यवाट के घनुसार सत् मानना पढेगा श्रौर उसके सत् होने पर किसी भी च्या में घट श्रनभिव्यक्त नहीं रह सकता।

श्राको चना की है। 'तत्त्व संग्रह' पर कमलशील ने 'पिल्लका' नामक टीका लिखी है। यदि कार्य श्रोर कारण एक ही होते हैं तो प्रकृति को ही महत्त्व श्रादि का कारण क्यों माना जाय, महत्त्त्व को प्रकृति का कारण क्यों न मानें ? बिना उत्पत्ति स्वीकार किये कारण-वाद व्यर्थ है। यदि दही दूध में पहले से वर्त्तमान है तो 'दही बन गया या उत्पन्न हो गया' यह कहना गलत है। कार्य की श्रीभव्यक्ति के लिये कारण में कुछ परि-वर्त्तन श्रपेचित होता है, यदि यह 'परिवर्त्तन' भी पहले से ही सत् है तो कार्य को पहले से ही श्रीभव्यक्त होना चाहिए। यदि 'परिवर्त्तन' सत् नहीं था, तो श्रसत् की उत्पत्ति माननी पढ़ेगी।

१ देखिये दासगुप्त कृत इतिहास, भाग २ पृ० १७२।

सांख्य के मत के अनुसार संशय, भूम आदि बुद्धि के परिणाम हमेशा सत् रूप से वर्तमान हैं; इसलिये किसी निश्चित सिद्धांत का 'कथन' संभव नहीं है। इसी प्रकार जिन निश्चयों या सिद्धांतों पर पहुँचना है वे भी सदा से मौजूद है, फिर उनकी स्थापना या अन्वेषण के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। यदि किसी सिद्धांत को उसके प्रतिपादन से पहले असत् मानें, तो सांख्य के अनुसार वह कभी अस्तिच्व में न आ सकेगा। सत्कार्यवाद के आधार पर न तो हम अपने भूम या मिथ्याज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, न अनुपस्थित यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न ही कर सकते हैं। तब तो सारी दार्शनिक प्रक्रिया या तत्त्व की बौद्धिक खोज व्यर्थ ही है। यथार्थ और अयथार्थ दोनों ही प्रकार के ज्ञान हैं; उनमें से एक के नाश का और दूसरे तक पहुँचने का यत्न करना सर्वथा व्यर्थ है। जो अज्ञान है, जो सत् है, उसका नाश किस प्रकार होगा ?

हम देख चुके है कि न्याय-वैशेषिक का श्रसत्कार्यवाद युक्ति के श्रागे नहीं उद्दरता, सांख्य का यत्कार्यवाद भी विचित्र उत्तक्षनों मे फॅसा देता है। दो विरोधी सिद्धांतों में एक भी कठिनता से मुक्त नहीं है, यह श्राश्चर्य की बात है। इन दोनों सिद्धांतों के विरोध श्रीर दोनों की श्रसमञ्जसता ने वेदात के 'श्रनिर्वचनीयवाद' श्रीर 'विवर्त्तवाद' को जन्म दिया।

लेकिन वेदांत-दर्शन का श्राययन करने से पहले हमें मीमासकों का मत देख लेना चाहिए। जहां 'ज्ञानवादी' फेल हुये वहा 'कर्मवादियों' को कितनी सफलता मिली, यह दर्शनीय वात है। वैसे भी 'उत्तर मीमांसा' से पहले 'पूर्वभीमांसा' का पाठ होना चाहिए।

# चौथा अध्याय

# पूर्व मीमांसा

वैदिक संहिताओं में जो विचार बीज रूप में वर्त्तमान थे वे बाह्मणों श्रीर उपनिपदों में श्रंकुरित हो गये। उन्हीं के श्राधार पर पड्दर्शनों के वटवृत्तों का विस्तार हुआ। यों तो श्रुति का 'शासन' सभी आस्तिक दर्शन मानते हैं, पर श्रुति के वास्तविक श्रनुयायी पूर्व श्रीर उत्तर मीमासा ही कहता सकते हैं। जब कि अन्य दर्शन श्रुति से कुछ सकेत लेकर ही सतुष्ट हो गये, पूर्व मीमांसा श्रीर उत्तर मीमांसा के लेखकों ने श्रपने संपूर्ण सिद्धात श्रुति से निकालने की कोशिश की। न्याय-वैशेषिक के साहित्य में श्रुति के उद्धरण शायद ही मिलें, साख्यकारिका भी श्रुति की विशेष परवाह नहीं करती, परतु प्वंमीमांसा श्रौर वेदात के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि उत्तरकालीन वेदांत को आलोचकों से श्रपनी रत्ता करने के लिये तर्क का श्राश्रय लेना पड़ा, इसी प्रकार पूर्व-मीमांसा के टीकाकारों मे भी तर्क कम नहीं है, फिर भी इन दोनों से मुख्य सिद्धातों का प्रतिपादन श्रुति के आधार पर किया गया है। यहां श्रुति से मतलब वेदों, ब्राह्मणों श्रीर उपनिषदों के समुदाय से है। जहां दूसरे दर्शन श्रपनी पुष्टि के लिये उपनिषद की शरण लेते हैं, वहा पूर्व मीमासा बाह्मण-प्रंथों पर निर्भर रहती है। बाह्मण उपनिषदों से पहले खाते हैं, इसी लिये इस सप्रदाय का नाम पूर्व मीमासा पढ़ा। उपनिषदों का श्राश्रय लेने के कारण वेदांत को 'उत्तर मीमांसा' कहते हैं।

पूर्व मीमांसा का दूसरा नाम कर्म-मीमासा भी है। इस नाम से पूर्व मीमांसा के विषय श्रीर श्रभिरुचि का पता चलता है। पूर्व मीमासा का सबसे प्राचीन श्रीर प्रामाणिक ग्रंथ जैमिनि के सूत्र हैं। इन सूत्रों में वैदिक यज्ञ-विधानों की प्रक्रिया श्रीर महत्त्व का वर्णन है। यज्ञ-प्रतिपादक वाइयों की व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए, किन यज्ञों को कब, किस-लिये श्रीर किस प्रकार करना चाहिये, इसका निर्णय करना मीमांसा का काम है। यज्ञ-सबंधी व्यख्याश्रों के मतभेद दूर करके संगति श्रीर सामक्षस्य स्थापित करना ही जैमिनि-सूत्रों का लच्य था। प्रश्न किया जा सकता है कि यदि पूर्व मीमासा कर्मकांड का वर्णन मात्र है तो उसे 'दर्शनशास्त्र' के इतिहास में क्यों स्थान दिया गया ? बात यह है कि धीरे-धीर टीकाकारों के हाथ में पूर्व मीमांसा ने दर्शन का रूप धारण कर लिया। श्रारंभ में पूर्व मीमांसा की स्वर्ग में रुचि थी जो यज्ञों द्वारा प्राप्य था, परंतु भाष्य-कारों श्रीर टीकाकारों ने 'मोच' का प्रवेश मीमांसा-शास्त्र में करा दिया। यद्यि कुमारिल श्रीर प्रभाकर याज्ञिक-क्रियाश्रों को महत्त्व देते हैं, तथापि उनमें स्पष्टरूप में दार्शनिक पत्त्रपात बढ़ा हुश्रा पाया जाता है।

कीथ के मत में पूर्व मीमांसा के सूत्र सव सूत्रों में पुराने हैं । उनका समय ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता । मीमांसा साहित्य मीमांसा-शास्त्र में लगभग २४०० सूत्र हैं जो बारह श्रध्यायों में विभक्त हैं । दार्शनिक सूत्र-श्रंथों में मीमांसा का श्राकार सबसे बड़ा हे । मीमांसा सूत्रों पर शायद सबसे पहले 'उपवर्ष' ने बृत्ति लिखी । उनका नाम शावर भाष्य में श्राता है जो कि सबसे प्राचीन उपन्य भाष्य हैं । शावर भाष्य पर प्रभाकर ने 'बृहती' टीका लिखी । प्रभाकर का समय ६४० ई० समम्मना चाहिए । 'बृहती' पर शालिकानाथ की 'श्रष्टज्ञविमला' टीका मिलती है । शालिकानाथ को प्रभाकर का शिष्य बतलाया जाता है । मीमांसा-साहित्य में प्रभाकर 'गुरु' नाम से प्रसिद्ध हैं । शावर भाष्य पर दूसरी टीका कुमारिल मष्ट (७०० ई०) ने लिखी; इस टीका के तीन भाग हैं, श्लोकवार्त्तिक, तंत्रवार्तिक श्रीर दृष्टिका । श्लोकवार्तिक पर, जो कि दार्शनिक भाग है, श्री पार्थसारिथ मिश्र ने 'न्याय

रताकर' लिखा। प्रभाकर की बृहती शबर स्वामी के भाष्य के श्रधिक श्रमुक्त है, कुमारिल कभी-कभी भाष्यकार के विरुद्ध भी चले जाते है। प्रभाकर श्रीर कुमारिल के दार्शनिक सिद्धातों में जगह-जगह मतभेद है। इस प्रकार शाबर-भाष्य का श्राधार लेकर प्रभाकर श्रीर कुमारिल ने मीमांसा के दो दार्शनिक संप्रदायों की नीव डाली। कुमारिल के मतानुयायियों का श्रधिक साहित्य उपलब्ध है। पार्थसारिथ मिश्र की 'शास्त्रदीपिका' मंडन मिश्र का 'विधिविवंक' श्रीर 'भावनाविवंक', माधव का 'न्यायमालाविस्तर, ग्यडदेव की 'भाट दीपिका' श्रादि प्रथ उल्लेखनीय हैं। श्रापदेव का 'मीमासा-न्याय-प्रकाश' सत्तरहवी शताब्दी में लिखा गया, लोबाचिभास्कर का 'श्रधेसंग्रह' भी नवीन ग्रय है। भाट मत का एक नया ग्रथ 'मानमे-योदय' हाल ही में प्राप्त हुश्या है। प्रभाकर मत की प्रसिद्ध पुस्तक शालिका-नाथ की 'प्रकरणपिक्चका' है। इसी लेखक ने शाबरभाष्य पर 'परिशिष्ट' भी लिखा है।

प्रभाकर थोर कुमारिल के मतों का हम मिलाकर वर्णन करेंगे, क्योंकि भेद होने पर भी दोनों का कुछ महत्त्वपूर्ण वातों पर एक मत है। जहा दोनों के सिद्धातों में भेद है, वहा वैसा ही लिख दिया जायगा।

जेमिनि ने प्रत्यक्त, श्रनुमान श्रीर शब्द यह तीन प्रमाण माने थे।
प्रमाण-विचार
प्रमाण स्वीकार किया। कुमारिल ने प्रभाकर की सूची में श्रभाव को श्रीर जोड दिया। संभव श्रीर ऐतिहा (जन-प्रवाद) को दोनों में कोई प्रमाण नहीं मानता। न्याय-वंशेषिक में प्रत्यक्त ज्ञान के कारण को 'प्रयक्त प्रमाण' कहा गया था, परत प्रभाकर के मत में प्रत्यक्त ज्ञान श्रीर प्रत्यक्त प्रमाण एक ही हैं। प्रमाण का जन्मण—

प्रमाण मनुभृतिः, सा स्मृतेरन्या, न सा स्मृतिः। न प्रमाण स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति व्यपेत्रणात् ॥

<sup>े</sup> कीय, कर्म मीमासा, पृ० २०

प्रमाण अनुभूति को कहते हैं जो स्मृति-ज्ञान से भिन्न है। स्मृति प्रमाण नहीं है क्योंकि वह पूर्वज्ञान की अपेज्ञा करती है। जब किसी ज्ञान में स्मृति का अंश आ जाता है तो उसमें भूम की सभावना उत्पन्न हो जाती है।

ज्ञान के विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, वह यह कि ज्ञान का आकार नहीं होता। मीमांसा का मत है कि बिना आकार की वस्तु का प्रत्यच्च नहीं होता। ज्ञान प्रत्यच्चगम्य नहीं है, वह स्वतः प्रकाश है। प्रत्यच्च-बुद्धि अर्थ-विषयक होती है न कि बुद्धि-विषयक (अर्थ-विषयेहि प्रत्यच्चबुद्धिः, न बुद्धिविषये—भाष्य) प्रत्यच्च पदार्थों का होता है न कि पदार्थों के ज्ञान का। संवित् (ज्ञान) कभी सवेद्य नहीं होती। संवित् सदैव संवित् के रूप में जानी जाती है न कि संवेद्य के रूप में (सवित्तयेव हि संवित् सवेद्या न संवेद्यतया) ज्ञान की उपस्थिति अनुमान से जानी जाती है। ज्ञान दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, अपने को नहीं। ज्ञान ज्ञेय है, पर प्रत्यच्च करने योग्य नहीं है। यह सिद्धांत सौन्नां-तिक मत का बिलकुल उलटा है। सौन्नांतिकों के अनुसार विज्ञानों का प्रत्यच्च होता है और पदार्थों का अनुमान; मीमांसा के मत मे वस्तुओं का प्रत्यच्च होता है और पदार्थों का अनुमान; मीमांसा के मत मे वस्तुओं का प्रत्यच्च होता है और उनके ज्ञान या संवित् का अनुमान।

प्रत्यत्त सविकल्पक श्रीर निर्विकल्पक दो प्रकार का होता है। मीमांसा का निर्विकल्पक प्रत्यत्त न्याय-वैशेषिक से भिन्न है। मीमांसा का निर्विकल्पक कोरी कल्पना नहीं है। निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तु की श्रेणी या जाति तथा विशेप धर्म की प्रतीति नही होती, यह कुमारिल का मत है। प्रभाकर के मत मे दोनों का श्रस्पष्ट प्रत्यत्त होता है। निर्विकल्पक श्रीर सविकल्पक दोनों प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं; दोनों ही ज्ञाता को न्यवहार

१ वही, पृ० २० और प्रभाकर रकूल आफ्र पूर्व-मीमासा, पृ० २६।

२ वही

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कीथ, वही, पृ० २६।

में लगा सकते हैं। पशु का ज्ञान निर्विकल्पक होता है श्रीर पशु के ज्यापारों का कारण बन जाता है।

श्रात्मा का प्रत्यक्त होता है या नहीं, इस विषय में प्रभाकर श्रीर कुमारिल में मतभेद है। कुमारिल के मतभेद में श्रहंप्रत्यय द्वारा श्रात्मा का प्रत्यक्त होता है। श्रात्मा एक साथ ही द्रष्टा श्रीर दश्य, ज्ञाता श्रीर ज्ञंय हो सकता है। श्रात्मानुभव में श्रात्मा श्राप ही श्रपने को जानता है। ज्ञंयरूप से श्रात्माजद है श्रीर ज्ञातारूप से चेतन, इस प्रकार श्रात्मा जड़-वोधात्मक है। में श्रपने को जानता हूं, यह श्रनुभव ही इस विषय में प्रमाण है। प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के साथ श्रात्मा का ज्ञान लगा रहता है। घटज्ञान में दो वृत्तिया विद्यमान होती हैं, एक घट-दृत्ति श्रीर दूसरी श्रहवृत्ति। श्रात्मानुभृति प्रत्येक ज्ञान की निश्चित सहकारिणी हैं। यह मत जर्मन दार्शनिक कायट के मत से समानता रखता है। कायट ने कहा था—प्रत्येक प्रत्यक्त-ज्ञान के साथ में जानता या सोचता हूं' यह ज्ञान म्वत, लगा रहता है। परंतु कुमारिल के मत में श्रात्मा 'ज्ञाता' के रूप में नहीं जाना जाता, व्यक्तित्व की एकता की श्रनुभृति ज़रूर होती है। श्रात्म-तत्त्व को श्रज्ञेय नहीं कहा जा सकता।

प्रभाकर का मत न्याय-वैशेषिक के समीप श्रीर कुमारित में भिन्न हैं। प्रभाकर परिणामवादी नहीं हैं; वह श्रात्मा की परिवर्त्तनीयता में विश्वास नहीं रखता। पुरुप को 'ज्ञेय' कहना भी समीचीन नहीं हैं। ज्ञाता कभी श्रपना ज्ञेय नहीं हो सकता। वाट्य पदार्थ ही ज्ञेय है न कि श्रात्मा। श्रात्मा ज्ञाता है, प्रत्येक ज्ञान में वह ज्ञाता के रूप में ही प्रकाशित होता है। यदि प्रत्येक ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ के साथ ज्ञाता भी प्रकाशित न होता तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से भिन्न न जाना जा सकता। श्रात्मा स्वप्रकाश नहीं, जद हैं। यही न्याय-वैशेषिक का भी मत है।

१ हिरियन्ना, पृ० ३०४।

र वही, पृ० ३०५।

वास्तव में स्वयंप्रकाश ज्ञान है। या श्रनुभव के लिये प्रभाकर के श्रनुयायी 'संवित्' शब्द का प्रयोग करते हैं। संवित् स्वप्रकाश है, उसे किसी दूसरे के प्रकाश की श्रावश्यकता नहीं है। संवित् उत्पन्न होती श्रोर तिरोहित होती है श्रोर प्रकट होते ही विषय श्रर्थात् ज्ञेय पदार्थ तथा ज्ञाता श्रर्थात् श्रात्मा दोनों को प्रकाशित कर देती है; वह स्वयं तो प्रकाशित है ही। इस प्रकार तीन चीज़ों (संवित्, ज्ञेय श्रोर ज्ञाता) के एक साथ प्रकाशित हो जाने को 'त्रिपुटीज्ञान' कहते हैं (देखिये, हिरियन्ना, पृष्ठ ३०७)। श्रात्मा यदि स्वयंप्रकाश होता तो निद्रावस्था श्रोर सुपुप्ति मे भी प्रकाशित रहता। इसलिये संवित् को ही स्वयंप्रकाश मानना चाहिए।

### शब्द प्रमाण

मीमांसक वेदों को अपौरुषेय और नित्य मानते हैं। अपौरुषेय का श्रर्थं यही नहीं है कि उन्हे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया; इसका स्रर्थं यह है कि उन्हें किसी ने नहीं बनाया। वेद ईश्वरकृत नही है। वस्तुतः मीमांसक श्रनीश्वरवादी है । हिन्दू दर्शन में, जैसा कि हम बता चुके हैं, ईरवर को न माननेवाला नास्तिक नहीं होता, श्रुति को न माननेवाला ही नास्तिक कहलाता है। इस प्रकार अनीश्वरवादी होते हुये भी मीमांसा एक आस्तिक दर्शन है। वेदों की नित्यता का अर्थ यह है कि वेदों के शब्द, वाक्य आदि, सब नित्य हैं, वाक्यों का कम भी नित्य है। इसी कम से इसी भाषा में लिखित वेद गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा श्रनादिकाल से चले श्राते हैं। मीमां-सक शब्द को नित्य मानते है। कुमारिल के मत में शब्द एक द्रव्य है। शब्द नित्य है, इसी प्रकार श्रर्थ नित्य है; शब्दों श्रीर श्रथों का संबंध भी नित्य है। नैयायिकों के मत में, किस शब्द का क्या अर्थ होगा, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। परंतु मीसांसक शब्दों श्रौर उनके श्रर्थ का संबंध स्वाभाविक, श्रक्तत्रिम तथा श्रनादि मानते हैं। जिस शब्द का जो श्रर्थ है, वही उसका श्रर्थ हो सकता है। वह सुविधा के लिए 'मान लेने' की चीज़ नहीं है। शब्द श्रीर श्रर्थ का संबंध नित्य है।

शब्द-मात्र की नित्यता सिद्ध करने के लिये मीमासकों ने कई युक्तियां दी हैं। ससार की वस्तुए पहले थीं और उनका गव्द की नित्यता 1 नाम बाद को रक्ला गया, यह मत मीमासा को स्वीकृत नही है। वस्तुओं श्रौर उनके नामों में क्या पहले था, यह बताना श्रसंभव है। परतु शब्द का श्रर्थं ध्वनि नहीं है। शब्द वर्ण-समूह का नाम है। प्रत्येक वर्णं सर्वच्यापक, निरवयव श्रतएव नित्य है। वर्ण नित्य है, इसके पत्त में एक महत्त्व की चुक्ति यह है कि किसी वर्ण का उचारण होते ही हम पहचान लेते हैं कि यह श्रमुक वर्ण है। एक ही नित्य वर्ण का बार-बार उच्चारण होता है। ध्वनि वर्ण के उच्चारण का साधन मान्न है. ध्वनि से वर्ण को श्रभिन्यक्ति मिलती है। ध्वनि वर्ण नहीं है। ध्वनि कॅंची, नीची, धीमी या तेज हो सकती है, परंतु इससे वर्ण में भेद नहीं पड़ता। वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों का समृहमात्र है, वह अवयवी नहीं है। फिर भी अर्थ की प्रतीति के जिये वर्णों में ठीक क्रम होना श्रावश्यक है। श्रन्यथा 'नदी' श्रौर 'दीन' में श्रर्थ भेद न होगा शब्दों का अर्थ 'ब्यक्ति' को नहीं बिक्क 'जाति' को बताता है। गो शब्द का श्रर्थ है गोत्व जाति । चूकि जातिया नित्य हैं इसलिये शब्द श्रीर श्रर्थं का संबंध भी नित्य है।

यदि शब्द नित्य न हों तो गुरु शिष्य को पढ़ा भी न सके। 'गाय जाती हैं' यह कहने में पहले 'गाय' शब्द का उच्चारण होता बाद को 'जाती' श्रौर फिर 'हें' का। 'गाय' में पहले ग का उच्चारण होता है। यदि उच्चारण के साथ ही ग्वर्ण नष्ट हो जाय तो पूरे शब्द या पूरे वान्य का श्रर्थ कभी समम में न श्रा सके। नष्ट हुश्रा शब्द श्रर्थ का ज्ञापन नहीं कर सकता। ज्ञाष्य (जिसका ज्ञापन किया जाय) श्रौर ज्ञापक (ज्ञापन करनेवाले) को एक समय में होना चाहिए।

प्रभाकर के मत में सारी ध्वनिया वर्णात्मक हैं। कुमारिल धौर

१ हिरियन्ना, पृ० ३०६-३१०

प्रभाकर दोनों के मत मे धर्थ वर्णों का धर्म है न कि उनसे अतिरिक्त किसी 'स्फोट' का। स्फोटवाद वैयाकरणों (क्याकरण-शास्त्रियों) का सिद्धान्त है। मीमांसक उसके विरुद्ध हैं।

वर्ण सदैव, सर्वत्र वर्त्तमान रहते हैं; उचारण से उनकी श्रभिन्यिक्त मात्र हो जाती है। इसिलये यह तर्क कि वर्णों की उत्पत्ति श्रीर नाश होता है, इसिलये वे श्रनित्य हैं, ठीक नहीं। एक ही शब्द का बहुत से लोग बहुत जगहों में उच्चारण करते हैं, न कि श्रनेक शब्दों का। श्रन्यथा एक-से शर्थ की प्रतीति सब जगह नहीं हो सकती।

जब साधारण शब्द नित्य हैं तब वैदिक शब्द नित्य हैं इसका तो कहना ही क्या। महाभाष्यकार पतंजिल के मत में वैदिक अर्थ नित्य हैं, शब्द नित्य नहीं है। परंतु मीमासक शब्दों श्रीर शब्दों का श्रभिप्राय दोनों को नित्य मानते हैं। परंतु क्या नित्य होने से वेदों का प्रामाण्य स्थापित हो जाता है ? इसके उत्तर में मीमांसक ज्ञान के 'स्वतःप्रामाएय' पर ज़ोर देते हैं। 'स्वतःप्रामाण्य' के सिद्धान्त पर विचार करने से पहले हमें यह समक लेना चाहिए कि शब्दप्रमाण का चेत्र छलौकिक जगत् है। जहां प्रत्यचादि प्रमाणों की पहुँच नहीं है वहीं शब्द का प्रामाण्य होता है वेदों का प्रामाएय इसिलये है कि वे त्रालौकिक चेत्र के विषय में बतलाते हैं। 'इस प्रकार का श्रनुष्ठान करने से यह फल मिलेगा,' यह किसी दूसरे प्रमागा का विषय नहीं है। याज्ञिक श्रनुष्ठानों के फलप्रद होने का विश्वास वेदों का प्रमाण मानने पर ही हो सकता है। मीमांसा का उद्देश्य 'धर्म' का स्वरूप निश्चय करना है। वैदिक विधियों का पालन ही 'धर्म' है। धर्म का स्वरूप श्रीर किसी उपाय सं, प्रत्यच या श्रनुमान द्वारा, नहीं जाना जा सकता। मीमांसा वैदिक वाक्यों की व्याख्या करने से नियम बतलाती है जिससे वेदों का श्रिभप्राय ठीक-ठीक सममा जा सके।

#### स्वतः प्रामाएय

प्रामाण्यवाद की ठीक-ठीक समस्या क्या है, इसे हमें श्रव्छी तरह समक्त लेना चाहिए। चन्नु, श्रांत्र श्रादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'प्रत्यच' कहते हैं। मान लीजिए कि श्रापको सपे का प्रत्यच हुआ। जैसे ही श्रापको सपे दिखलाई देता है, श्राप विश्वास कर लेते हैं कि श्रापके सामने सपे है। प्रश्न यह है कि क्या श्रापका यह स्वाभाविक विश्वास विलक्जल ठीक ही है, ग़लत नहीं हो सकता, क्या ज्ञान का उत्पन्न होना और ज्ञान का यथार्थ होना एक ही बात है ? जो जो ज्ञान उत्पन्न होता है क्या वह सब ठीक ही होता है ? ज्ञान की उत्पत्ति ही क्या उसकी सच्चाई या यथार्थता की भी गारटी कर लेती है ? जिसे श्राप सपे कह या समक्त रहे हैं, वह रस्सी भी तो हो सकती है।

नैयायिकों का कथन है कि ज्ञान की उत्पत्ति एक बात है और ज्ञान की यथार्थता का निश्चय दूसरी वात, यथार्थ ज्ञान का स्वरूप ज्ञेय के श्रमुकूल होता है, परतु यथार्थज्ञान की परख व्यावहारिक सफलता है। जिस ज्ञान के श्रमुसार काम करने पर सफलता हो उसे यथार्थज्ञान कहना चाहिए। यह यथार्थज्ञान का लच्चय नहीं है, उसे पहचानने का उपाय है। यथार्थज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी उसकी पहचान विना व्यवहार के नहीं हो सकती। इस मत को 'परत- प्रामाण्यवाद' कहते हैं।

मीमासकों का मत इससे उलटा है। ज्ञान अपना प्रामाण्य अपने साथ लाता है। ज्ञान की यथार्थता को परखने के लिये किसी ज्ञानेतर पदार्थ, किसी प्रकार के व्यवहार या व्यापार की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान उत्पन्न होना और उस ज्ञान की यथार्थता में विश्वास होना, एक ही बात है। प्रत्यच्च आदि प्रमाणों में नैसर्गिक विश्वास पाया जाता है। किसी ज्ञान को अयथार्थ सिद्ध करने के लिये और कुछ करने की आवश्यकता है, यथार्थ सिद्ध करने के लिये नहीं। इस मत को 'स्वतः प्रामाण्यवाद' समन गये होंगे कि 'स्वतः प्रामाण्य' सिद्ध करना सीमांसा के लिये क्यों ख्रोर कितना आवश्यक है। परतः प्रामाण्यवाद को मान लेने पर वेदों की विश्वसनीयता एक दम नष्ट हो जाती है। वैदिक वाक्यों की सत्यता की परख करना संभव नहीं है क्यों कि उनका संबंध परलोक से है। इसिल्ये या तो सारे वैदिक वाक्यों में विश्वास किया जा सकता है या अविश्वाम अधवा सन्देह। ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य को मान लेने पर विश्वास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी के भी वाक्य में विश्वास कर लेना चाहिए ? मीमांसा का उत्तर है, हां । किसी भी पुरुष का वाक्य प्रमाण हो सकता है यदि उस पुरुष में कोई दोष न हो । झान स्वरूपतः निदेषि होता है, पर ज्ञान के स्नोत मे दोष हो सकता है । मीमासक इंदियों को प्रत्यक प्रमाण नहीं कहते, प्रत्यच प्रमुश्ति को प्रत्यच कहते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्यच प्रमाण था प्रत्यच ज्ञान स्वतः निदेषि है, परन्तु उसके स्नोत (इन्द्रियों) में दोष हो सफता है । इसी प्रकार शब्द ज्ञान के स्नोत पुरुष का वाक्य अप्रमाण हो जाय । चूकि वेदों का कोई कर्जा नहीं है जिसमें दोष हो सकें, हसिलिये नैदिक

१ सर्व दर्शन सग्रह, पृ० १०६-१०७

वाक्य सर्वथा प्रमाण ही हैं।

श्रव हम स्वतः-प्रामाण्यवाद की मुख्य युक्ति देते हैं । परतः-प्रामाण्यवाद किठनाई में डाल देता है । 'यह पानी है' इस ज्ञान की नैयायिक ज्यावहारिक परीचा करना चाहते हैं । पानी के श्रस्तित्व का ज्ञान तब ठीक है जब उससे प्यास बुक्त जाय । 'मेरी प्यास बुक्त गई' यह भी एक प्रकार का श्रनुभव या ज्ञान है । इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले ज्ञान की 'ज्यावहारिक परख' का श्रथं उसकी दूसरे ज्ञान से परीचा करना है । परन्तु 'मेरी प्यास बुक्त गई' यह भी ज्ञान है, इसकी भी परीचा होनी चाहिए । इसकी 'परख' जिस ज्ञान से होगी वह भी ज्ञान ही होगा श्रीर उसकी भी परीचा श्रावश्यक होगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि परतः प्रामाण्यवाद हमें श्रनवस्था में फँसा देता है । ज्ञान के परतः-प्रामाण्य को मानकर हम कभी किसी ज्ञान की यथार्थता का निश्चय नहीं कर सकते ।

शब्द प्रमाण श्रौर प्रामाण्यवाद का वर्णन हम कर चुके। श्रनुमान श्रौर उपमान की व्यारया में कोई विशेषता नहीं है। कुमारिल ने श्रभाव प्रमाण को भी माना है। प्रभाकर श्रभाव या श्रनुपलिश्च को प्रमाण नहीं मानता। श्रर्थापत्ति को दोनों प्रमाण मानते हैं परन्तु उनकी व्याख्या में महत्वपुर्ण भेद है। पहले हम श्रर्थापत्ति का ही वर्णन करेंगे।

'टेबदत्त मोटा है' श्रौर 'देवदत्त दिन में नहीं खाता' यह दोनों ज्ञान परस्पर-विरोधी हैं । इन पर विचार करने से यह परिग्राम निकलता है कि 'देवदत्त रात को खाता है।' इस तीसरे ज्ञान को श्रर्थापत्ति कहते हैं।

एक दूसरा उदाहरण जीजिए । 'देवदत्त जीवित है पर देवदत्त घर

१ सव दर्शन सग्रह, पृ० १०८

२ दासगुप्त, भाग १, पृ० ३६१-३६४

में नहीं है' यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि 'देवदत्त घर के बाहर है।' प्रभाकर का मत है कि अर्थापत्ति का मूल सन्देह है। देवदत्त को घर में न पाने पर उसके जीवन में ही सन्देह हाने लगता है। इस सन्देह को दूर करने के लिये तृतीय ज्ञान अर्थात् अर्थापत्ति की कल्पना करनी पड़ती है। 'देवदत्त घर के बाहर है' इस ज्ञान से सन्देह दूर हो जाता है। देवदत्त की घर से अनुपस्थिति अर्केजी अर्थापत्ति के लिये यथेष्ट नहीं है। देवदत्त मरा हुआ भी हो सकता है, घर में न होने का अर्थ बाहर होना ही नहीं है। घर में देवदत्त की अनुपस्थिति देखकर उसके जीवन के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है जिसे अर्थापत्ति से दूर किया जाता है।

श्रर्थापित का श्रनुमान में श्रन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि यह ज्ञान व्याप्ति के विना होता है। केवल-व्यितरेकी श्रनुमान को दोनों मतों के मीमांसक नहीं मानते। व्यितरेक व्याप्ति श्रादरणीय नहीं है।

कुमारिल ने अर्थापत्ति की ज्याख्या दूसरी तरह की है। वास्तव में प्रभाकर की व्याख्या दोपपूर्ण है। जिस दशा में सशय उत्पन्न होता है उसी दशा में फिर दूर कैसे हो जाता है श्रि आदि से अन्त तक दो ही निश्चित ज्ञान रहते हैं, देवदत्त का जीवित रहना और उसका घर में न होना। देवदत्त के जीवित होने में संदेह कभी नहीं होता और यदि ऐसा संदेह होता है तो उसके दूर होने का कोई कारण नहीं दीखता। वास्तव मे देवदत्त के जीवित होने और घर में न होने के दोनों ज्ञानों में संशय नहीं होता। लेकिन इन दोनों असदिन्ध ज्ञानों में विरोध है। इस विरोध को दूर करने के लिये बुद्ध प्रयत्न करती है जिसके परिणाम-स्वरूप अर्थापत्ति का उदय होता है। एक ही परिस्थितियों में सदेह की उत्पत्ति और नाश दोनों, मानना असंगत है; यही प्रभाकर की व्याख्या में दोप है।

प्रभाकर इस प्रमाण को नहीं मानता। कुमारिल का मत है कि घट

के श्रभाव का प्रत्यच एक श्रलग प्रमाण से होता श्रभाव या श्रनुपलिध है जिसे श्रनुपलिध प्रमाण कहते है। घटाभाव प्रमाण का ज्ञान प्रत्यच से नहीं हो सकता, क्योंकि

इंद्रिय-संनिकर्ष का श्रभाव है। श्रनुमान श्रीर श्रर्थापत्ति से भी 'भूतल में घट नहीं है' यह ज्ञान नहीं हो सकता। इसिलये श्रभाव का प्रहण करने वाला श्रलग प्रमाण भानना चाहिये। श्रनुपलिध का श्रर्थ है 'उपलिध' या 'श्रहण' का श्रभाव। प्रभाकर के श्रनुयायी श्रभाव-पदार्थ को नहीं मानते, इसिलये उनकी दृष्टि में श्रनुपलिध-प्रमाण भी निर्धंक है।

प्रमाणों का वर्णन हो चुका, श्रव प्रमेगों का वर्णन होना चाहिए। यहा भी प्रभाकर श्रीर कुमारिल में मतभेद है। मीमांसकों का प्रमेय-विभाग न्याय-वैशेषिक से बहुत मिलता है।

न्याय-वैशेषिक श्रीर सांख्य-योग की तरह मीमांसक भी यथार्थवादी हैं, वे वाह्य जगत् की स्वतत्र सत्ता में विश्वास रखते हैं। ससार मनोमय या कर्पना-प्रसूत नहीं है। कुमारिल ने विज्ञानवादियों का तीव खंडन किया है। जगत् की स्वतत्र सत्ता माने बिना कोई ज्यवहार नहीं चल सकता। गुरु-शिष्य-सबंध, श्रच्छे-बुरे का व्यवहार श्रादि वाह्य जगत् की श्रपनी सत्ता माने बिना नहीं हो सकते। विज्ञानवादी स्वप्न-पदार्थों का उदाहरण देते हैं। परंतु स्वप्न-पदार्थों का मिथ्यापन जाग्रतकाल के पदार्थों की श्रपेना से है। यदि जाग्रत जगत् भी मूठा है तो स्वप्न के पदार्थों को मूठा कहना भी नहीं वन सकता श्रीर विज्ञानवाद का मुख्य तर्क व्यर्थ हो जाता है। कुमारिल ने यह दिखाने की बहुत कोशिश की है कि कोई विज्ञान श्रपने को नहीं जान सकता, न दूसरा विज्ञान ही एक विज्ञान को जान सकता है। विज्ञान से पदार्थ का बोध होता है, विज्ञान स्वयं श्रमेय है। पदार्थ को बता चुकने के बाद विज्ञान स्वयं ज्ञान का विपय

१ देखिये, कीय, कर्म-मीमासा पृ० ४६-५०।

#### पूर्व मीमांसा

वन सकता है, इस संभावना पर कुमारिल ने विचार नहीं किया, नि श्रांतर्दर्शन या मानसिक श्रवस्थाओं के प्रत्यच को कुमारिल ने नहीं मोना । श्रपने 'लॉजिक' के श्रंतिम श्रध्याय में प्रसिद्ध तर्कशास्त्री वर्नार्ड बोसाक्ट ने कुमारिल के इस मत की पुष्टि की है कि सब मानसिक श्रवस्थाएं भौतिक पदार्थी (या शारीरिक दशाश्रों) की श्रोर इंगित करती है। प्रत्येक मान-सिक दशा का विषय होता है। निर्विषयक विज्ञान संभव नहीं हैं।

प्रभाकर के मत में इतने पदार्थ हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य,
पारतंत्र्य या समवाय, शक्ति, सादृश्य श्रौर
संख्या। श्रंधकार श्रतग द्रव्य नहीं है, प्रकाश
की श्रनुपस्थिति ही श्रंधकार है। प्रभाकर श्रभाव श्रौर विशेष को पदार्थ
नहीं मानता।

कुमारिल के श्रनुसार द्रन्य, गुण, कर्म, सामान्य श्रीर श्रभाव यह पाँच पदार्थ हैं। श्रभाव चार प्रकार का है। 'विशेप' पदार्थ नहीं है। श्रंधकार श्रीर शब्द द्रव्य हैं; इस प्रकार द्रव्यों की सख्या 'ग्यारह' है। समवाय भी श्रलग पदार्थ नहीं है।

वैदिक विधि-वाक्य अपना पालन करनेवालों को स्वर्ग की आशा दिलाते हैं। यदि आत्मा अनित्य हो तो यह आत्मा वाक्य निरर्थक हो जायं। 'यज्ञों का करनेवाला स्वर्ग को जाता है' इसका साफ अर्थ यही है यज्ञ-कर्चा मृत्यु के बाद नष्ट नहीं हो जाता। आत्मा अमर है। आत्म-सत्ता की सिद्धि के लिये जेमिन ने विशेष प्रयत्न नहीं किया है, वे यह विषय उत्तर-मीमांसा का समक्तते हैं। उपवर्ष जिन्होंने दोनों मीमांसाओं पर वृत्ति लिखी है, कहते हैं कि आत्म-सत्ता उत्तर-मीमांसा में सिद्ध की जायगी। प्राचीन काल में दोनों भीमांसाएं मिलकर एक दर्शन कहलाता था जिसमे कर्म-मार्ग और ज्ञान-मार्ग दोनों का पूरा विवेचन है।

१ प्रभाकर स्कूल, पृ० ८८

श्चात्मा शरीर, इंदियां श्चीर बुद्धि इन सब से भिन है। निदाबस्था में बुद्धि की श्रनुपिश्वित से भी श्चात्मा मौजूद होता है। इंदियों के नष्ट हो जाने पर भी श्चात्मा नण्ट नहीं। होता। शरीर जह है श्चीर ज्ञान का श्चाधार नहीं हो सकता। स्मृति भी श्चात्मा की सत्ता सिद्ध करती है। ज्ञान एक प्रकार की क्रिया है जो श्चात्म-द्रव्य में रहती या होती है। श्चात्मा में परिवर्तन या व्यापार होता है, इससे उसकी नित्यता में कोई भेद नहीं पहता। श्चात्मा को विज्ञानों का समृह मानने से काम नहीं चल सकता। यदि कर्म-सिद्धान्त में कोई सत्यता है तो एक स्थिर श्चात्मा मानना चाहिए जिसका पुनर्जन्म होता है। बौद्ध मत में कर्म-विपाक श्चौर पुनर्जन्म दोनों ही नहीं बन सकते। श्चात्मा को व्यापक मानना चाहिए। यदि श्चात्मा श्चार हो तो शरीर से भिन्न-भिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को न जान सकें। मध्यम परिमाण मानने पर श्चात्मा श्चित्य हो जायगा। इसिलये श्चात्मा को विभु या व्यापक मानना ही ठीक है।

श्रात्मा श्रनेक है। शरीर की क्रियाशों से श्रात्मा का श्रनुमान होता है। प्रत्येक शरीर की क्रियायें श्रलग-श्रलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म-श्रधर्म या श्रपूर्व, स्मृति श्रीर श्रनुभव दूसरों से पृथक् है, इसलिये श्रनेक श्रात्माएं माननी चाहिए।

प्रभाकर के मत में श्रात्मा जड़ है जिसमें ज्ञान, सुख, हु ख श्रादि गुण उत्पन्न होते रहते हैं। श्रात्मा का प्रत्यच कभी नहीं होता। श्रात्मा स्वयप्रकाश नहीं है, श्रम्यथा सुपुप्ति में भी श्रात्मानुभूति बनी रहे। स्वप्रकाश संवित् ( ज्ञान ) विषय श्रीर श्रात्मा दोनों को प्रकाशित करती है। श्रात्मा हमेशा ज्ञान के गृहीता के रूप में प्रकट होता है प्राह्म विषय या ज्ञेय के रूप में कभी नहीं। श्रात्मा न वाह्म प्रत्यच का विषय है न मानस प्रत्यच का। श्रचेतन होने पर भी श्रात्मा कर्त्ता श्रीर भोता है; वह शरीर से भिन्न श्रीर व्यापक है। व्यापक होने पर भी श्रात्मा दूसरे शरीर

१ शास्त्र दीपिका पृ० ११६-१२४

के च्यापारों को नहीं जान सकता; जो शरीर उसके श्रपने कर्मों ने उत्पन्न किया है उसी को वह जान सकता है।

पार्थ सार्थि मिश्र का कथन है कि श्रात्मा को प्राह्म श्रीर गृहीता, ज्ञेय श्रीर ज्ञाता मानने में कोई दोष नहीं है। प्रभाकर के यह कहने का कि संवित् श्रात्मा को प्रकाशित करती है, यही श्रर्थ हो सकता है कि श्रात्मा संवित् का ज्ञेय या विषय हो जाता है। स्मृति-ज्ञान में श्रात्मा को श्रपनी प्रत्यभिज्ञा पहचान होती है। इस प्रत्यभिज्ञा का विषय यदि श्रात्मा को न माना जाय तो प्रत्यभिज्ञा निर्विषयक हो जाय। परंतु कोई ज्ञान निर्विषयक नहीं हो सकता। श्रात्मानुभृति का विषय श्रात्मा होता है; श्रात्मा का मानस-प्रत्यन्त संभव है।

कुमारिल के मत में प्रत्येक ज्ञान-व्यापार में त्रात्मा की श्रभिव्यक्ति नहीं होती, जैसा कि प्रभाकर के अनुयायी समक्त हैं । विषय की अनुभूति के साथ कभी श्रात्मानुभूति होती है, कभी नहीं। चेतन के जीवन में श्रात्मानुभूति विपयानुभूति से ऊँचे दर्जे की चीज़ है। श्रात्म-प्रत्यच् श्रीर विषय-प्रत्यच एक ही बात नहीं है । प्रभाकर श्रात्मा श्रीर संवित् को श्रलग-श्रलग मानता है; उसके मत में श्रात्मा जड़ है श्रीर संवित् प्रकाशरूप। भट्ट मतवालों को यह सिद्धांत मान्य नहीं है। ज्ञान श्रात्मा का ही परिणाम, पर्याय है। यदि श्रात्मा श्रचेतन है तो उसका परिणाम स्वप्रकाश नहीं हो सकता। परतु कुमारिल ने भी आत्मा में एक 'ग्रचि-दश' या जड भाग माना है जो श्रात्म-प्रत्यत्त का विषय होता है। वास्तव में यह मत ठीक नहीं; श्रात्मा ज्ञान का विषय होता है इसका यह अर्थ नहीं है कि ग्रात्मा में एक 'जड' श्रश भी मानना चाहिए । फिर भी यह मानना ही पडेगा कि न्याय-वैशेषिक श्रौर प्रभाकर की श्रपेचा कुमारिच की श्रात्मा विपत्रक धारणा श्रविक उन्नत है। वह वेदांत के श्रधिक समीप भी है।

पूर्व मीताला में बहुत से देवताओं की कल्पना की गई है जिनके लिये

ईश्**वर** १

यज्ञ किये जाते हैं। मीमासकों ने इस से श्रागे जाने की श्रावश्यकता नहीं सममी। धर्म के

सचय के तिये ईशवर की ज़रूरत नहीं है। जैमिनि ने कहीं ईश्वर की सत्ता से स्पष्ट इनकार नहीं किया है उन्होंने ईरवर-पदार्थ की उपेता की है। वेदों में जहा ईश्वर की स्तुति की गई है वह वास्तव में यज्ञों के श्रनुष्ठाता की प्रशासा है। यज्ञ-कर्त्तार्थ्यों को तरह-तरह के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। मीमासक सृष्टि ग्रौर प्रलय नहीं मानते । काल की किसी विशेष लम्बाई बीत जाने पर प्रलय श्रीर फिर सृष्टि होती है, इस सिद्धात को मीमासकों ने साहसपूर्वंक द्रकरा दिया । र श्रीर सब श्रास्तिकदर्शंन सृष्टि श्रीर प्रत्तय मानते हैं। जब सृब्दि का श्रादि ही नहीं है तो सृष्टिकर्त्ता की कल्पना भी श्रनावश्यक है। कुमारिल का निश्चित मत है कि बिना उरहे य के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जगत् को बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन हो सकता है ? उद्देश्य श्रीर प्रयोजन श्रपृर्णता के चिन्ह हैं, उद्देश्यवाला ईश्वर श्रपूर्ण हो जायगा। धर्म श्रीर श्रधर्म के नियमन के जिये भी ईश्वर श्रावश्यक नहीं है। यज्ञकर्त्ता को फल प्राप्ति 'श्रपूर्व' कराता है। शरीर न होना भी ईरवर के कर्त्तव्य में वाधक है। ससार की दु:खमयता भी ईरवर के विरुद्ध साची देती है।

बाद के मीमासकों में ईश्वर-विश्वास प्रकट होने लगता है। शायद अन्य दर्शनों के प्रभाव से मीमासा के अनुयायियों में आस्तिकता (ईश्वर-विश्वास) का उदय हुआ। साथ ही देवताओं की श्रलग सत्ता में विश्वास घटने लगा। देवताओं की महिमा कम हो गई; देवताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान मंत्रों ने ले लिया। भगवद्गीता का प्रभाव भी कम नहीं पढ़ा। आपदेव श्रीर लीघाचिभास्कर लिखते हैं कि यदि यज्ञादि कर्म भगवान्

१ कीथ, वही, ऋध्याय ४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ०६०।

के लिये किये जाय तो श्रिधिक फल मिलता है। यज्ञ कर्म ईश्वर (गोविंद) के लिए करने चाहिए। वेंकटेश ने 'सेश्वर मीमांसा' नामक प्र'थ लिखा। इस प्रकार सेश्वर सांख्य की तरह सेश्वर मीमांसा का भी सप्रदाय बन गया।

मीमांसा-शास्त्र का स्वरूप आरंभ में व्यावहारिक था, दार्शनिक समस्याओं का प्रवेश उसके बाद को हुआ। मोच का आदर्श भी जैमिनि और शबर के सामने उपस्थित न था। आरभिक मीमांसक धर्म, अर्थ और काम को 'त्रिवर्ग' कहते थे, उन्हें मोच में दिलचस्पी न थी। 'अर्थ' और 'काम' की प्राप्ति मनुष्य के व्यावहारिक ज्ञान और कुशलता पर निर्भर है, परंतु 'धर्म' को जानने के लिये वेदों के अतिरिक्त दूसरा आधार नहीं है। धर्म किसे कहते हैं, इसके उत्तर में जैमिनि का सूत्र है:—

#### चोदना लच्चणोऽर्थे। धर्मः ।१।१।२

धर्मपदार्थं का लच्च चोदना अर्थात् प्ररेणा है। श्रुति के वाक्य जो कुछ करने का आदेश देते हैं वहीं 'धर्म' है। कुछ करने का आदेश करने वाले वाक्यों को 'विधि वाक्य' या केवल 'विधि' कहते हैं। जो वाक्य कुछ न करने का उपदेश देते हैं वे 'निषेध वाक्य' कहलाते हैं। 'स्वर्ग का इच्छुक यज्ञ करे' यह विधि; 'ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए' यह निषेध-वाक्य है। अनुष्ठान-विशेषों की स्तुति करनेवाले वाक्यों को 'अर्थ-वाद' कहते हैं। अनुष्ठान न करने और करने से क्या हानि-लाभ होगा इसे (ऐतिहासिक उदाहरणों सहित) बतलाने वाले वाक्य 'अर्थवाद' हैं। कभी-कभी अर्थवाद-वाक्य लोक विख्यात बातें भी कह देते है जैसे, अगिन जाडे की दवा है (अगिनहिंमस्य भेषजम्)। कहीं कहीं वस्तुओं में लोक-विरुद्ध गुणों का आरोपण भी अर्थवाद कहता है जैसे, आदित्यों

यूप., खभा सूर्य है। भीमासकों का निश्चित मत है कि वेदों (मत्र श्रौर बाह्मण भाग) का ताल्पर्य किया में है।

श्राम्नायस्यक्रियार्थत्वादानर्थक्य सतद्रथीनाम् ।१।२।१

श्रयांत् वेद क्रियार्थंक है; जो क्रियार्थंक नहीं वह निरर्थंक हैं। शाख का लचण ही यह है कि वह प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करें। वंदों का श्रभिप्राय मनुश्यों को उनके कर्त्तव्यों की शिला देना या धर्में।पदेश है। इसिलए श्रुति से यह श्राशा नहीं रखनी चाहिए कि वह श्रालमा श्रीर परमातमा का स्वरूप समकाये। श्रातमा क्या है १ इसका उत्तर देना श्रुति का काम नहीं है, श्रातमा को लेकर क्या करना चाहिए, यह श्रुति का विषय हो सकता है। इसीलिए जिखा है—श्रातमा व श्ररे श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्य, श्रथांत् श्रातमा के विषय मे सुनना चाहिए, उसी का मनन श्रीर उपासना करनी चाहिए। वंदान्त का मत है कि श्रुति श्रातम स्वरूप का वोध कराती है। मीमासकों की संमित मे यह वंदातियों का श्रम है। वंदात का विचार है कि श्रुति श्रत में कर्म-त्याग का उपदेश देती है, मीमासकों के श्रनुसार श्रुति का ताल्पर्य प्रवृत्ति के रास्ते बतन्ता है।

धर्म के ठीक स्वरूप के विषय में प्रभाकर श्रीर कुमारिल में मतभेद है। इमारिल के श्रनुसार धर्म श्रीर श्रधर्म कियाश्रों के नाम हैं। याज्ञिक श्रनुष्ठान धर्म है श्रीर हिंसादि कर्म श्रधर्म। प्रभाकर के मत में धर्म श्रीर श्रधर्म कियाश्रों के फल को कहना चाहिए। कुमारिल का मत न्याय-वैशेषिक के श्रनुश्च है। प्रभाकर के धर्म-श्रधर्म दूसरे दर्शनों के पुराय-पाप के समानार्थक हैं। धर्म श्रीर श्रधर्म दोनों को मिलाकर प्रभाकर 'श्रपूर्व' कहता है। श्रपूर्वं का ज्ञान श्रुति के श्रतिरिक्त कहीं से नहीं हो सकता, वह 'मानान्तराष्ट्व' है। धर्म श्रीर श्रधर्म श्रात्मा में ही समजाय-

१ कीय, वही, पृ० ८०

२ हिरियन्ना, पृ० ३२७-२८

संबंध द्वारा रहते हैं।

कुमारिल के अनुसार अपूर्व एक प्रकार की शक्ति है जो यज्ञादि अनु-ण्डान करनेवाले में उत्पन्न हो जाती है। अपूर्व का अस्तित्व अर्थापित प्रमाण से सिद्ध होता है। किये हुये कमें। का फल अवश्य मिलना चाहिए, पर हम देखते हैं कि यज्ञादि कर्म तुरंत फल दिये बिना समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों ज्ञानों का विरोध मिटाने के लिए 'अपूर्व' की कल्पना आवश्यक है। कोई भी यज्ञ कर्म अपने कर्जा में एक शक्ति उत्पन्न कर देता है जो कालान्तर में उसे फल देती है।

वैदिक विधि का श्रवण करके मनुष्य उसके श्रनुष्ठान में क्यों प्रवृत्त हो जाता है ? याज्ञिक विधानों में प्रवृत्ति का कारण क्या होता है ? यहां भी प्रभाकर श्रौर कुमारिल में मतभेद है। पहले हम कुमारिल का मत सुनाते हैं।

कुमारिल का एक 'मॉटो' है जिसका उसने ईश्वर के विरुद्ध भी अयोग किया है, वह यह है कि :—

# प्रयोजनमनुहिश्य न मंदोऽपि प्रवत्तते

प्रयोजन के बिना मंदबुद्धि भी किसी काम में नहीं लग जाता। इसका श्राशय यही है कि प्रत्येक कार्यउद्देश्य को लेकर किया जाता है। प्रवृत्ति का मुल कारण सुख-प्राप्ति श्रीर दुःख-निवृत्ति की चाह है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, श्रानंद की कामना करता है श्रीर दुःख से बचना चाहता है। स्वर्ग की इच्छा सुख की श्रमिलाषा है श्रीर नरक से बचने की इच्छा दुःख-निवृत्ति की कामना है। लोग वैदिक विधियों का पालन भी सुख-प्राप्ति के खिये करते हैं। वैदिकविधि-वाक्य श्रमुष्ठानों के श्रादेश के साथ ही उनसे मिलने वाले फल का भी ज़िक कर देते हैं, इसीलिए लोग उनकी श्रोर श्राकर्षित होते हैं। 'इस श्रमुष्ठान से हमें लाभ होगा' यह 'इष्ट-साधनता-ज्ञान' ही कर्म प्रवृत्ति का कारण है।

प्रभाकर का मत इससे भिन्न है। मनुष्य इतना स्वायों नहीं है, जितना कि कुमारिल के अनुयायी उसे बताते हैं। वैदिक आदेशों का पालन लोग इसलिए करते हैं कि वे वैदिक आदेश हैं। वेद मुक्ते ऐसा करने को कहते हैं, इसलिए यह मेरा कर्तन्य है, यह ज्ञान ही कर्म करने को प्रेरणा करता है। कर्म-अवृत्ति का हेतु या कारण 'कार्यता-ज्ञान' या कर्तन्यताबोध' है न कि 'इष्ट-साधनता-ज्ञान'। अनुष्ठान को कर्तन्यता का निश्चय ही उसे करने की उत्तेजना देता है अपने आदेशों का पालन कराने के लिए वेद इतने निःसहाय नहीं हैं, उन्हें 'सुखेच्छा' आदि वाह्य सहायक अपेचित नहीं हैं। वेद वाक्य के लिए आदर ही वैदिक यज्ञ-विधानों को अनुष्ठित कराता है। यह मत जर्मन दाश निक 'कॉय्ट' के सिद्धात से समानता रखता है। कॉय्ट का केंट्रेगॉरिकल इम्परेटिव प्रमाका 'विधिवाक्य' है। मेद इतना ही है कि कांट का 'आदेशवाक्य' अतरात्मा की आवाज़ है न कि प्रभाकर के वेदों की, इसलिए कॉय्ट का सिद्धात ज्ञादा सार्वभीम है।

प्रभाकर के अनुसार अनुष्ठान की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। वैदिक आदेश की उपस्थिति में पहले कार्यता-ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर चिकीर्षा या करने की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। चिकीर्षा के साथ ही 'यह अनुष्ठान साध्य या सभव है' यह—कृति-साध्यता-ज्ञान या—भावना भी रहती है; उसके बाद प्रवृत्ति या संकल्प होता है, फिर चेष्टा और अंत में किया। 'इस विधान से मुक्ते लाभ होगा' इस— इप्ट साधनता-ज्ञान, का गौण स्थान है। मुख्य प्रेरक कार्यता-ज्ञान है। परंतु हर एक दिधि हर एक व्यक्ति को अपने पालन में नहीं लगा लेती, इसका क्या कारण है ? क्या वजह है कि कुछ लोग पुत्रेष्टि यज्ञ करने लगते हैं और कुछ अग्निष्टोम का अनुष्ठान ? उत्तर यह है कि चैदिक विधिया वीजों के समान हैं जो अंकुरित होने के लिये उपयुक्त भूमि दूँ दती हैं। यही कारण है कि सब

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>—हिरियन्ना, पृ० ३२६

विधि-वाक्य सब को आकर्षित नहीं करते । विभिन्न विधि-वाक्यों के नियोज्य अलग-अलग व्यक्ति या व्यक्ति-समूह होते हैं । इस प्रकार भी प्रभाकर की 'विधि' कॉण्ट के कैंटेगारिकल इंपरेटिव से कम सार्वभौम है । कॉण्ट का नैतिक आदेश सब मनुष्यों को सदा और सर्वन्न लागु होता है ।

मनुष्य के सारे कर्मों को मीमांसा ने तीन श्रेशियों में बॉटा है, काम्य निषिद्ध श्रीर नित्य। जो कर्म किसी इच्छा की कर्म-विभाग पूर्त्ति के लिये किसी मनोकामना की सिद्धि के

लिये, किये जाते हैं वे 'काम्य कर्म' है। पुत्र या ऐश्वर्य या स्वर्ग की प्राप्ति के अर्थ जो यज्ञानुष्ठान किया जाय वह काम्यकर्म कहलायगा । जिन कामों के करने से वेद रोकता है वे निषिद्ध या प्रतिषिद्ध कर्म कहलाते हैं। नित्य कर्म वे हैं जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति को त्रावश्यक ही है, चाहे उसमे कोई कामना या श्रिभिलापा हो या नहीं। नित्य कर्म मीमांसा के 'सार्वभौम महावत' हैं । दो काल संध्या करना, वर्णाश्रम धर्म श्रादि नित्य कर्मों में सिम्मिलित हैं। नित्य कर्मों का फल क्या मिलता है ? भाष्ट (कुमारिल के) मत में नित्य कर्म भी फलाभिलाषा के साथ किये जाते हैं। नित्य-कर्मों से अतीत श्रीर श्रागामि दोष नष्ट होते हैं। इस प्रकार दुरित-चय श्रोर प्रत्यवायों ( विझों या भावी पापों ) से बचाव यह दो फल नित्य कर्मों के है। नित्य कर्म न करने से मनुष्य दोषों मे फॅसता है। नित्यकर्मी का कोई भावात्मक फल नहीं होता, फिर भी वे निरुद्द रय नहीं हैं। प्रभा-कर श्रौर कुमारिल दोनों के मत में काम्य कर्मी की तरह विशिष्ट फल देने-वाले न होने पर भी नित्य-कर्म सदैव कर्तं न्य हैं। प्रभाकर के श्रनुसार नित्य-कर्म काम्य कर्मों से श्रेष्ठ हैं। 'कर्तंच्य कर्तंच्य के लिये' की शिचा प्रभाकर में वर्त्तमान है। भाट मत में नित्य-कर्मी की इतनी प्रतिष्ठा नहीं है; नित्य कर्म श्रेय-साधन में सहायक-मात्र है।

भारतवर्ष के सब दर्शनों का सिद्धांत है कि कर्म-फल से छुटकारा पाए

मोक्ष

बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मीमासा भी इस सिद्धांत को मानती है। श्री सुरेश्वराचार्य ने

मीमांसा की मोच-प्रक्रिया को संचेप मे इस प्रकार कहा है .—

श्रकुर्वत क्रियाः काम्या निषिद्धास्त्यजतस्तथा। नित्य नैमित्तिक कर्म विधिवच्चानुतिष्ठत ॥ काम्य कर्म फलं तस्माद्देवादीमं न ढौकते। निषिद्धस्य निरस्तत्त्वाञ्चारकीं नैत्यधोगतिम्। (नैष्कर्म्य सिद्धि, १।१०,११)

श्रथांत् काम्य श्रौर निषद्ध कर्मों का त्याग कर देने से श्रौर नित्य नैमित्तिक कर्मों का श्रनुब्धन करते रहने से मुक्ति लाभ होता है। काम्य कर्मों का फल स्वर्ग-प्राप्ति श्रादि हैं, जिससे मोनार्थों को बचना चाहिए। निषद्ध कर्मों से श्रधोगित मिलती हैं, इसलिये उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। नित्य-नैमित्तिक कर्मों का कोई ख़ास फल नहीं है, उनसे सिर्फ दोष दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें करते रहना चाहिए। इस प्रकार जीवित रहकर प्रारच्ध कर्मों का भोग से चय कर देने से मोन्च-लाभ होता है। मुक्ति के लिये ज्ञान की श्रावश्यकता नहीं है। मुक्ति के चया तक भी नित्य कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। कर्मया बध्यते जन्तु —कर्म से प्राय्यी बँधता है—यह नियम नित्य कर्मों को लागू नहीं है। इसलिए मीमासक सन्यास-मार्ग का समर्थन नहीं करते। ज्ञान-निरपेन्न कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं, नित्य कर्मों का त्यागना हर दशा में दोषों में फॅसानेवाला है, यह मीमासा का निश्चित विश्वास है।

मुक्ति का स्वरूप क्या है ? जब आत्मा, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हे प, गयत्न, धर्म, अधर्म आदि विनश्वर (आगमापायी, आने-जानेवाले, अनित्य ) धर्मों से छूट जाता है, तव उसे मुक्त कहते हैं। मुक्त दशा में जीव में ज्ञानशक्ति, सत्ता, द्रव्यत्वादि अपने स्वामाविक धर्म ही रहते हैं।

मुक्तावस्था में सुख, दु:ख दोनों नहीं होते । श्रानंद श्रात्मा का स्वरूप नहीं है, इसिलए मुक्तावस्था भावात्मक श्रानद की श्रवस्था नहीं है। श्रात्मा ज्ञान-स्वरूप भी नहीं है। ज्ञान बिना मन के नहीं हो सकता श्रीर मुक्तावस्था में मन का विलय हो जाता है। इसिलए मुक्ति में श्रात्म-ज्ञान रहता है, यह कहना ठीक नहीं। मोज्ञावस्था में श्रात्मा में ज्ञानशक्ति रहती है, न कि ज्ञान। यदि मोज्ञ में श्रानद नहीं होता तो मोज्ञ पुरुषार्थ कैसे हैं ? उत्तर यह है कि दु:ख का श्रत्यत नाश करना ही सबसे बढ़ा पुरुषार्थ है; यही मोज्ञ है।

मीमांसा-दर्शन की रूप रेखा पूरी करने के लिए उसके दो सिद्धांतों का वर्णन करना श्रीर ज़रूरी है। इनमें से एक तो वाक्य श्रीर पदों के श्रर्थ के संबंध के विषय में है श्रीर दूसरा श्रम की व्याख्या से संबद्ध है। दोनों ही समस्याश्रों पर प्रभाकर श्रीर कुमारिल के श्रलग-श्रलग विचार है।

सस्कृत-च्याकरण के अनुसार जब किसी शब्द में प्रत्यय-विशेष लग अन्वितामिधान और जाता है तब उसे 'पद' कहते हैं। 'राम' और अमिहितान्वय 'भू' शब्द हैं, सार्थक ध्वनियां हैं; इन्हे पद बनाने के लिये इन में 'सुप्' और 'तिङ्' कहलाने वाले प्रत्यय जोड़ने चाहिए। 'रामः' और 'भवति' पद हैं। वाक्य पदों का बना हुआ होता है। पद-समृह को वाक्य कहते हैं और शक्त को पद। (न्याय) प्रभाकर का मत है कि शब्दों या पदों का अर्थ वाक्य से अलग नहीं जाना जा सकता। विधि बताने वाले वाक्य में ही पदों का अर्थ होता है। यदि पद इस प्रकार वाक्य और विधि से संबद्ध न हो तो उनके अर्थ की स्मृति तो होगी परंतु किसी प्रकार की प्रमा (यथार्थ-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होगी। इस सिद्धांत को 'अन्वितामिधान' कहते हैं। वाक्य में अन्वित हो जाने पर ही शब्दों का अर्थ होता है। अर्थ का मतलब 'प्रयोजन' है।

१—दे॰ प्रभाकार स्कूल, पृ० ११७ ग्रीर पृ० ६२-६३

कुमारित के मत में वाक्यार्थ का बोध शब्दों के अर्थ-बोध पर निर्भर है। सार्थक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र अर्थ होता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इस सिद्धांत को 'अभिहितान्वय' कहते हैं। वाक्य में अन्वय होने से पहले ही शब्दों का अर्थ होता है।

प्रभाकर का मत श्राइडियेलिस्टिक लॉ जिक के इस सिद्धांत के श्रनु-फूल है कि भाषा की इकाई वाक्य है न कि शब्द । जहाँ एक शब्द का बोध होता प्रतीत होता है, वहाँ भी वास्तव में शब्द के पीछे वाक्य छिपा होता है। 'श्ररे' 'हाय' श्रादि शब्द एक-एक होते हुये भी पूरे वाक्यों का काम करते हैं। 'श्ररे' का श्रर्थ है, 'में श्राश्चर्य या शोक प्रकट करता हूं।' बच्चा जब 'पानी' कहता है तो उसका मतलब होता है, 'देखो पानी हैं' या 'वह पानी पी रहा है' श्रथवा 'में पानी पीना चाहता हूं' इत्यादि। श्रकेले शब्दों की श्रर्थ-प्रतीति भाषा-ज्ञान के विकास में बाद की चीज़ है।

क्याकरण और मीमासा दोनों के दार्शनिक मतानुसार वाक्य में किया का मुख्य स्थान है ( श्राख्यात प्रधानं वाक्यम् )। किया के साथ श्रन्वय होने पर ही श्रन्य पदों का श्रर्थं हो सकता है। यह सिद्धात प्रभाकर के श्रधिक श्रनुकूल है। नैयायिकों के मत में किया की ऐसी प्रधानता नहीं है। संस्कृत भाषा के श्रनुसार 'काब्ब् या त्रिभुवनतिलको भूपितः' यह भी वाक्य हो जाता है, यद्यपि इसमें किया नहीं है। 'काब्बी में तीनों लोकों का तिलक राजा' वास्तव में इस संस्कृत-वाक्य में श्रस्ति-क्रिया छिपी हुई है। इसी प्रकार 'त्रयः कालाः' ( तीन काल ), इस वाक्य को भी क्रिया-शून्य नहीं कहा जा सकता। मीमांसकों के मत में क्रिया-बोधक विधि-वाक्य ही प्रमाण है, सिद्ध श्रर्थं ( श्रस्तित्ववान पदार्थं को ) बताने वाला वाक्य केवल श्रर्थवाद है; वह श्रकेला प्रमाण नहीं हो सकता। विधि-वाक्य से श्रलग हो जाने पर श्रर्थवाद का कोई महत्व नहीं रहता है। अस की समस्या पर प्रभाकर श्रौर कुमारित के श्रतग-श्रतग विचार हैं। प्रभाकर का सिद्धांत 'श्रख्याति' कहताता मिथ्या ज्ञान या भ्रम की है श्रौर कुमारित का 'विपरीत-ख्याति'। दोनों व्याख्या, श्रख्याति । दोनों में 'श्रख्याति' श्रधिक प्रसिद्ध है; पहले हम उसी

का वर्णन करेंगे।

हम देख चुके हैं कि मीमांसक स्वतः प्रामाययवादी हैं। यदि हर एक ज्ञान अपने साथ अपना प्रामारय लाता है तो शुक्ति में रजत का ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए; फिर यह ज्ञान भूठा क्यों कहा जाता है ? यह मीमांसा की समस्या है। प्रभाकर का उत्तर है कि ज्ञान को मिथ्या या श्रप्रमाण बनाने का उत्तरदायित्व 'स्मृति' पर है। हम देख चुके हैं कि स्मृति प्रमाण नहीं है। जब इंद्रिय-प्रस्यच के साथ स्मृति का श्रंश मिल जाता है तब मिथ्या-ज्ञान की सृष्टि होती है। शुक्ति-रजत के उदारहण में इदमंश का ('यह' का) प्रत्यत्त ग्रहण होता है श्रीर रजत-श्रंश का स्मरण। शुक्ति में कुछ गुण रजत के समान हैं, इसलिये शुक्ति को देखकर रजत का स्मरण होता है। यहां तक ज्ञान में कोई दोष नही है। ज्ञान में दोष तब श्राता है जब द्रष्टा प्रत्यत्त-ज्ञान श्रीर स्मृति-ज्ञान के भेद को भृता जाता है। इंद्रियादि के दोष से प्रत्यच-ज्ञान श्रीर स्मृति-ज्ञान के भेद का प्रहण न होना ही भूम है। रजत-ज्ञान वास्तव में पहले का होता है, परंतु उसकी यह विशेषता—कि रजत-ग्रहण पहले हुन्ना है, रजत का गृहीतता श्रंश- बुद्धि से उतर जाती है श्रीर भूम होता है। इसे संस्कृत में स्मृति-प्रमीप कहते हैं। भूंति-ज्ञान में हम यह भूल जाते हैं कि 'दो' ज्ञान हैं; उन दोनों ज्ञानों के अलग-अलग विषय (शुक्ति और रजत) भी प्रतीत

१—दे॰ रेखिडल, इंडियन लाजिक, पृ० ६८-६६ तथा भामती, पृ० १४ (वेदात शाकर भाष्य)

नहीं होते । भूम-ज्ञान वास्तव में एक ज्ञान नहीं होता विक को ज्ञानों का समृह होता है, जिनमें सिर्फ्न एक का स्वतः प्रामायय है । स्मृति-ज्ञान स्वतः प्रमाया नहीं है । इस प्रकार प्रभाकर ने प्रापने मूल-सिद्धांत की रज्ञा-पूर्वक भूम की ज्याख्या करने की कोशिश की है ।

परंतु श्रालोचकों को प्रभाकर की न्याख्या में भी दोप दिखाई दिये हैं। वे कहते हैं भूम के उक्त उदाहरण में एक बात है, जिसे श्रख्यातिवादी नहीं समका सकते।

वह बात यह है कि भात न्यक्ति की रजत को उठा लेने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति भावात्मक ज्ञान का फल है न कि ज्ञानाभाव का। रजत श्रीर श्रुक्ति के भेद का श्रप्रहण (एक प्रकार का ज्ञानाभाव) भांत प्रकृष को रजत में प्रवृत्त नहीं कर सकता। भेद का श्रप्रहण न्यवहार का हेतु नहीं हो सकता। रजत की उपस्थिति का भावात्मक ज्ञान ही हाथ बढ़ाने की किया का कारण हो सकता है। इसलिये पहले इंदपदार्थ (श्रुक्ति) में रजत का श्रारोपण होता है, फिर उसमें प्रवृत्ति, यही मत ठीक है।

कुमारित कृत भूम की न्याख्या विपरीत-ख्याति कहलाती है। श्री
पार्थसारिय मिश्र शास्त्रदीपिका (ए० १८-१६)
में जिखते हैं कि प्रभाकर की श्रख्याति दो चंद्र
दीखने की न्याख्या नहीं कर सकती। द्रष्टा जानता है कि चद्रमा एक है,
किर भी श्रांख को उँगली से पीड़ित करने पर दो चंद्र दिखाई देते हैं।
यहां 'द्रित्व' का ज्ञान कैसा होता है ? दो चंद्रों का स्मरण नहीं है, प्रहण
भी नहीं होता क्योंकि दो चंद्रों का संनिकर्ष नहीं है। किर द्वित्व (दो-पन)
का भूम क्यों होता है ? लेखक का श्रपना उत्तर यह है कि नेत्रों को दो
देशों या स्थानों तथा चंद्रमा इन तीनों का संनिकर्ष प्राप्त है। भूम इस-

१—चेतनव्यवहारस्याज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्ते , श्रारोपज्ञानोत्पाद कमेगाँनेति । मामती, पृ० १५

लिये होता है कि देशगत दित्व का दोषवश चंद्रमा में आरोप हो जाता है। इसी प्रकार शुक्ति में पूर्वानुभूत रजत के गुणों का आरोपण कर दिया जाता है और शुक्ति रजताकार दीखने लगती है। भूम का कारण शुक्ति और रजत के भेद का अग्रहण नहीं बल्कि शुक्ति का रजतरूप में प्रहण है। भूंत ज्ञान में दर्शक स्वयं कुछ करता है, एक के गुणों को दूसरे में आरोपित करता है। यह आरोपण 'दोषवश' होता है।

कुमारिल का मत वेदांत के अध्यास-वाद के अधिक समीप है, परंतु वह मीमांसा के मौलिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। विपरीतख्याति स्वतः-प्रामाण्यवाद को ठेस पहुँचाती है। प्रभाकर का मत वर्त्तमान रिश्र-लिजम के ज्यादा अनुकूल है। वस्तुतः प्रभाकर के अनुसार भूांत-ज्ञान अध्रा ज्ञान है, अज्ञान नहीं। परंतु कुमारिल के मत में 'अज्ञान' वास्तविक है। अज्ञान की भी एक प्रकार की सत्ता है, यही मत वेदांत का भी है।

#### पॉचवां अध्याय

# वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ ऋौर गौड़पाद

वेटांत के प्रमुख श्राचार्यों के सिद्धातों का वर्णन करने से पहले हम वेटात-सूत्रों का कुछ परिचय देना श्रावश्यक समऋते है। श्रन्य दर्शनों के प्राचीन सूत्रों की भॉति वेदांत-सूत्रों का समय भी ठीक-ठीक नहीं वतलाया जा सकता। पश्चिमी विद्वानों के अनुरोध से प्रो० हिरियना सूत्रों का रचना-काल ४०० ई० समकते हैं । वेटात-सूत्र वादरायण की कृति बत-लाये जाते हैं। कुल प्रथ में चार श्रध्याय हैं श्रीर प्रत्येक श्रध्याय में चार पाट, प्रत्येक पाद अधिकरणों में विभक्त है। एक अधिकरण में एक विशेष प्रश्न या समस्या पर विचार किया जाता है। वेदात-सूत्रों का उद्देश्य स्पष्ट है। उपनिपदों की शिक्षा के विपय में प्राचीन काल से मतभेद चला श्राता था, कुछ विद्वान उन्हें द्वीत परक समसते थे, कुछ श्रद्वीत-परक। कुछ त्रालोचकों का यह भी कहना था कि सब उपनिपद एक-सी शिक्षा नहीं देते, उपनिपदों में श्रान्तरिक मतभेद हैं श्रौर उनकी शिक्ता में संगति या सामक्षस्य भी नहीं है। उपनिपदों में परस्पर विरोधी कथन पाये जाते हैं। इन श्रात्तेपों का उत्तर देने के लिये श्रीर सब उपनिपटों की एक संगत श्रीर सामक्षस न्याख्या करने के लिये ही वेटांत-सूत्रों की रचना की गई। वादरायण का श्रनुरोध है कि सारे उपनिषद एक ही दाराँनिक मत का प्रतिपादन करते हैं। उपनिपदों की विभिन्न उक्तियों में जो विरोध दीखता है वह वास्तविक नहीं है, वह उपनिपदों को ठीक न समक सकने का परि-गाम है। वादरायग से पहले भी ऐसे प्रयत किये जा चुके थे, यह वेदांत सूत्रों से ही प्रतीत होता है। वादरायण ने काशकृत्सन, कार्य्णाजिनि, श्रारमरथ्य, जैमिनि, बादिर श्रादि श्रमेक विचारकों के मत का जगह-जगह उल्लेख किया है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि वादरायण के सूत्र श्रन्य सब समान प्रयत्नों से श्रेष्ठ थे श्रीर श्रेष्ठ माने गए, इसी कारण उनकी रक्ता हो सकी।

इस प्रकार पाठक समक सकते हैं कि वादरायण के सूत्र मीमांसा-सुत्रों के समान तथा छन्य दर्शनों के स्त्रों से भिन्न हैं। जैमिनि छौर वादरायण श्रुति के व्याख्याता-मात्र हैं; वे मौतिक विचारक होने का दावा नहीं करते। न्याय, वैशेषिक, योग श्रौर सांख्य का श्रपना मत है जिसकी पुष्टि वे श्रुति से कुछ प्रमाण देकर कर लेते है। इन दर्शनों के श्राचार्य यह दिखला कर सतुष्ट हो जाते हैं कि उनका मत श्रुति का विरोधी नहीं है। परंतु दोनों मीमांसात्रों का श्रुति से ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, श्रुति का मत ही उनका मत है श्रौर श्रुति की संगत न्याख्या कर देना ही उनका कार्य है। पूर्व-मीमांसा वेद के उस भाग की न्याख्या करती है जिसे 'कर्म-काएड' कहते हैं; 'ज्ञान-काएड' की च्याख्या उत्तर-मीमांसा का काम है। इस प्रकार दोनों मीमांसाश्रों को एक दूसरे का प्रक कहा जा सकता है। श्री उपवर्ष ने दोनों पर वृत्ति लिखी, ऐसा कहा जाता है। फिर भी दोनों मीमांसात्रों में कुछ विरोध था जो उनके अनुयायियों के हाथों में श्रीर भी बढ़ गया । इस समय मीमांसा से मतलब पूर्व मीमांसा का समका जाता हैं श्रीर उत्तर मीमांसा का नाम वेदांत पड़ गया है। दोनों के वर्त्तमान दार्शनिक सिद्धांतों में विशेष समता नहीं है।

वेदांत-सूत्रों के रचयिता वादरायण ने उपनिपदों को किस प्रकार सममा था श्रथवा उन का दार्शनिक मत क्या था, यह विवादास्पद है। काल-क्रम से उपनिपदों की तरह वेदांत-सूत्र भी श्रनेक व्याख्याओं के शिकार बन गए। भारतीय दर्शन में वेदांत का श्रर्थ 'उपनिपद्, वेदांत-सूत्र श्रीर भगवद्गीता द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत' सममा जाता है। इन तीनों को मिलाकर 'प्रस्थानत्रयी', कहते हैं। विभिन्न आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं और उसकी विभिन्न व्याख्याएं की हैं। यह सब व्याख्याएं 'वेदात' कहलाती है, यद्यपि उनमें गम्भीर मतभेद हैं। मानवी बुद्धि सब प्रकार के बंधनों का तिरस्कार करके अपनी स्वतंत्रता की किस प्रकार रत्ता करती है, यह वेदांत के विभिन्न स्कूलों या संप्रदायों को देख कर स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक आचार्य ने सूत्रों, उपनिषदों और गीता का अर्थ अपने-अपने दार्शनिक सिद्धांत के अनुकूल कर डाला है। इस प्रकार वेदांत के अतर्गत हो ह तवाद, अद्व तवाद, विशिष्टाह त आदि संप्रदाय पाए जाते हैं। परंतु व्यवहार में 'वेदात' शब्द का प्रयोग शांकर-वेदात या अद्व त-वेदात के लिए होता है। वेदात-सूत्रों की तरह शंकराचार्य के ब्रह्म-साच्य की भी अनेक व्याख्याएं हो गईं और अद्व त-वेदांत के अंतर्गत ही कई संप्रदाय चल पड़े। इस वर्णन से भारतीय मस्तिष्क की उर्वरा-शिक का कुछ अनुमान हो सकता है। दार्शनिक मतों की विविधता भारतीयों के दर्शन-प्रेम और दार्शनिक अमिरुचि की घोतक है।

वेदात-सूत्र या ब्रह्मसूत्र पर श्री शंकराचार्य का 'ब्रह्मसूत्र-भाष्य' श्रीर श्री रामानुजाचार्य का 'श्रीभाष्य', सब से प्रसिद्ध हैं। इन के श्रितिरिक्त श्री वरुजभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य के भाष्य भी महत्त्वपूर्ण हैं। भास्कर, यादव प्रकाश, केशव, नीजकण्ड वलदेव, विज्ञान-भिन्तु श्रादि ने भी सूत्रों पर टीकाएं कीं जो प्रसिद्ध न हो सकीं। द्रामिइ, टक, भारुचि, भार्त्वपद्भ, कपदीं, ब्रह्मानन्द, गुहदेव श्रादि ने भी सूत्रों पर व्याख्यार्थें लिखीं, ऐसा कहा जाता है। इनमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। टीकाश्रों श्रीर टीकाकारों की संख्या से वेदांत-सूत्रों की प्रसिद्धि श्रीर श्रादरणीयता का श्रनुभान किया जा सकता है।

विना भाष्यों की सहायता के सूत्रों का छार्थ लगाना छासंभव ही है। कौन छाधिकरण या सूत्र किस श्रुति या मंत्र की छोर संकेत करता है, इस का निर्णय भी हमारे लिये संभव नहीं है। ऐसी दशा में यह निश्चय करना कि सूत्रकार का मत क्या है, बहुत कि काम है। थिवो नामक विद्वान् का मत है कि सूत्रों के दार्शनिक सिद्धांत शंकर की अपेचा रामानुज के अधिक अनुकूल है, परंतु उपनिषदों की शिचा शंकर के अधिक अनुकूल है। इसका अर्थ यह हुआ कि वादरायण की अपेचा शंकर ने उपनिषदों को ज्यादा ठीक सममा है। 'वादरायण उपनिषदों को नहीं सममते थे' यह मानने को हिंदू-हृदय कि किता से तैयार हो सकेगा। वास्तव में यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि सूत्र रामानुज-मत का ही प्रतिपादन करते हैं। कुछ सूत्र रामानुज के अनुकूल जान पड़ते है तो कुछ शंकराचार्य के। यदि शंकर ने उपनिषदों की ठीक व्याख्या की है और यदि यह मान लिया जाय कि वादरायण उपनिषदों का रहस्य सममते थे, तो यह निष्कर्ण सहज ही निकल आता है कि शंकर की व्याख्या ही सूत्रों की वास्तविक व्याख्या है। अब हम पाठकों को ब्रह्मसूत्र या वेदांत के वर्ण्य विषय का कुछ परिचय देने की कोशिश करेंगे।

#### पहलाऋध्याय

श्रथातो बहा जिज्ञासा ।१।१।१ श्रब बहा की जिज्ञासा करनी चाहिए । जन्माद्यस्य यत, ।१।१।२

जिस बहा से इस जगत् का जन्म, स्थिति श्रीर भंग (नाश या प्रजय) होता है।

ब्रह्म की यह परिभाषा सप्रपंच या सगुण ब्रह्म में घटती है, जिसे वेदान्त की परिभाषा में 'ईश्वर' या 'श्रपर ब्रह्म' या 'कार्य ब्रह्म' वहते हैं श्रीर जो शुद्ध ब्रह्म से नीची श्रेणी का पदार्थ है। रामानुज इस सूत्र पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जिनके मन में निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्म निज्ञास्य हैं उनके मत में यह सूत्र नहीं घटता क्यों कि निर्गुण या निष्प्रपंच अहा से जगत् की उत्पत्ति श्रादि नहीं हो सकती। थिबो का भी विचार हैं कि सूत्रों का उपक्रम (श्रारम) शकराचार्य के विरुद्ध हैं। श्रद्ध त वादियों का उत्तर है कि यह ब्रह्म का तटस्थ जच्चण है, स्वरूप-जच्चण नहीं है। ब्रह्म सत्, चित् श्रीर श्रानंद है यह स्वरूप-जच्चण हुश्रा।

शास्त्र योनित्वात् । तत्तु समन्वयात् । १।१।३,४

ऋग्वेदादि शास्त्रों का कर्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म जगत् का कारण है, इस विषय में श्रुतियों का एक मत है।

#### ई चतेन शिब्दम्

श्रुति में — तदैचत बहु स्था प्रजायेयेति — ईच्च शब्द का प्रयोग है जिसका श्रर्थ है 'उसने देखा या सोचा।' इस क्रिया का प्रयोग जड़ प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसिलए चेतन ब्रह्म हो जगत् का कारण है। 'श्रात्मा' शब्द का प्रयोग भी है, यह छठवा सूत्र बतजाता है।

श्रानदमयोऽभ्यासात्। १।१।१२

बह्म श्रानंदमय है, क्योंकि श्रुति बार-बार ऐसा कहती है। 'श्रानंद-मय' में 'मय-प्रत्यत्त' विकार के श्रर्थं में नहीं, प्राचुर्य के श्रर्थ में है। ब्रह्म में श्रानंद की प्रचुरता है। श्रुति में श्रानदमय ब्रह्म के लिए श्राया है न कि जीव के लिए। ब्रह्म के श्रानंद से ही जीव श्रानदी होता है।

शेष अध्याय में यह बतलाया गया है कि उपनिषदों के विभिन्न स्थानों में ब्रह्म को विभिन्न नाम दिये गए हैं। सूत्र में हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म ही है। आकाश, प्राण, ज्योति, अत्ता और वैश्वानर ब्रह्म के ही नाम हैं। ब्रह्म चुलोक और भूलोक आदि का आयतन (घर) या आधार है। भूमा, अत्तर और दहराकाश भी ब्रह्म ही है। सूर्य, चंद्रमा, नत्तन्न सब ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशित है। जिन अतियों में साख्य वाले प्रकृति का वर्णन देखते हैं, उनका वास्तव में दूसरा ही अर्थ है। श्रुति का सृष्टि-क्रम

सांख्य के क्रम से भिन्न है। श्रुति कहती है कि उस श्रात्मा से श्राकाश उत्पन्न हुश्रा जब कि सांख्य के श्रनुसार श्राकाश तन्मात्रा-विशेष से उत्पन्न होता है।

#### दूसरा अध्याय

वेदांत का दूसरा अध्याय बहे महत्त्व का है। इसमें स्त्रकार कुछ देर के लिये तार्किक बन गए हैं। इस अध्याय का दूसरा पाद तर्कपाद कह-लाता है, क्योंकि उसमे श्रुति की दुहाई देकर नहीं बिक तर्क का आश्रय लेकर वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि मतों का खंडन किया गया है। पहले पाद में कुछ आचेपों का समाधान है।

विपत्ती श्रात्तेप करता है कि ब्रह्म के जगत् का कारण मानने पर सांख्य स्मृति से विरोध होता है। उत्तर यह है, कि सांख्य-सिद्धात मान जेने पर दूसरी स्मृतियों का विरोध होगा। श्रद्ध त-प्रतिपादक श्रीर ब्रह्म को एक-मात्र तत्त्व बताने वाली श्रुतियों का भी तो मान करना है, स्मृति का ध्यान बाद को करना चाहिए। सांख्य के सब तत्त्वों का नाम भी श्रुति में नहीं है। इसी प्रकार योग स्मृति का विरोध भी करना ही पढेगा, यद्यपि यौगिक क्रियाश्रों का श्रादर सब को करना चाहिए।

एक त्राचेप यह भी है कि जगद बहा से विलच्या या भिन्न गुगावाला है, इसलिए बहा उसका कारण नहीं हो सकता। उत्तर यह है कि गोबर से बिच्छू जैसी भिन्न वस्तु पैदा होती है और पुरुष के शरीर से केश, नख ग्रादि उत्पन्न होते हैं; इसी प्रकार चेतन बहा से अचेतन जगद भी उत्पन्न हो सकता है। यदि कारण और कार्य बिलकुल एक-से ही हों तो कारण-कार्य संबंध का ही लोप हो जाय। बहा और जगद में सत्ता गुगा तो समान है ही। यहां शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि वास्तव मे स्विट माया-मयी है। जैसे मायाबी अपनी माया से नहीं छूता, वैसे ही बहा में जगद के विकारों का स्पर्श नहीं होता।

श्रुति के विरोध में तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि तर्क श्रप्रतिष्ठित है। एक वादी के तर्कों का दूसरा वादी खंडन कर डालता है। (२।१।११)

परमाणुवाद श्रुति-परक न होने से त्याज्य है। श्रसत्कार्य वाद ठीक नहीं, कार्य श्रीर कारण एक ही होते हैं। मिट्टी के होने पर घट उपलब्ध होता है, इससे सत्कार्यवाद सिद्ध होता है।

कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्व शब्द कोपोवा । श्रुतेस्तु शब्द मूलस्वात् । ( २।१।२६.२७ ) ।

विपन्नी श्रानेप करता है कि यदि सत्कार्यंवाद के श्रनुसार जगत् को व्रह्म का परिणाम मानोगे तो दो में से एक दोप ज़रूर श्राएगा। या तो यह मानना होगा कि सारा ब्रह्म जगत् रूप में परिवर्तित हो जाता है श्रयवा यह मानना होगा कि ब्रह्म का कोई भाग जगत् बन जाता है। पहली दशा में वह्म की सत्ता का एक प्रकार से लोप हो जायगा, केवल जगत् रह जायगा। दूसरी दशा में ब्रह्म सावयव (हिस्सेवाला, सखड) हो जायगा श्रोर ब्रह्म को निरवयव बतानेवाली श्रुति से विरोध होगा।

इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि श्रुति ही जगत् को बझ का कार्य यतलाती है और वहीं बझ का विकार बिना स्थित रहना भी कथन करती है। इसलिए उक्त श्राचेप ठीक नहीं।

पाठक स्वयं देख सकते हैं कि स्त्रकार की युक्ति कितनी जचर या निर्वल हैं। श्रुति में विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति इस युक्ति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री शकराचार्य इस कमी को सममते थे, इसलिए उन्होंने सूत्र के भाष्य में मायावाद का प्रवेश करा दिया। ब्रह्म वास्तव में जगत् रूप में परिणत नहीं हो जाता, किंतु ऐसा परिणत हुआ प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत् दिखाई पदता है। जैसे भूम का सर्प रस्सी में कोई विकार उत्पन्न नहीं करता वैसे ही जगत् ब्रह्म की सत्ता में कोई विकार नहीं लाता । शंकर का यह 'विवर्त्त-वाद' या 'मायावाद' उनकी श्रपनी चीज़ है; सूत्रों में इस सिद्धांत की उपस्थिति मालूम नहीं पढ़ती ।

इन सूत्रों के भाष्य में रामानुज भी कहते है कि ब्रह्म में विचित्र शक्तियां हैं, इसिलए श्राचेप-कर्ता के दोप उसमे नहीं श्राएगे। ब्रह्म दूसरे पदार्थों की तरह नहीं है श्रीर उसके विषय में श्रुति ही प्रमाण है। ( शब्दैकप्रमाणकत्वेन सकलेतर वस्तु विसजातीयत्वादस्यार्थस्य विचित्र शक्तियोगो न विरुध्यते इति न सामान्यतो हप्टं साधनं दूषणं वाहिति ब्रह्म) वह सपट है कि रामानुज का समाधान ठीक नहीं है। श्रविद्या के कारण ब्रह्म में जगत् की प्रतीति होती है, शंकराचार्य की यह व्याख्या सबसे श्रधिक युक्ति-संगत श्रीर बुद्धि को संतुष्ट करनेवाजी है।

वैषम्य नैर्घ यये न सापेत्तत्वात्तथाहि दश्यति । २।१।३४

संसार में कोई दुः खी है, कोई सुखी। क्या इससे जगत् के रचियता में विषमता और निघृ गता (निर्देयता) दोष नहीं आते ? सूत्रकार का उत्तर है, 'नहीं'। ईश्वर जो विषम सृष्टि करता है, वह जीवों के कमेंं की अपेचा से, न कि निरपेच होकर। संसार अनादि हैं, इसिल्ये प्रारंभ में विषमता कहां से आई, यह प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे पाद में विभिन्न मतों का खंडन है जो हम संचेप मे देते हैं। सांख्य की युक्ति है कि जगत् के घट-पट श्रादि पदार्थ सुख, दु:ख, मोहात्मक हैं, इसिलये उनका कारण प्रधान है। सांख्य का खंडन शकराचार्थ इस युक्ति का खंडन करते हुये कहते हैं कि घट, पट में सुख-दुख देखना श्रयुक्त है। सूत्रकार का कहना है कि

विश्व में जो तरह-तरह की रचना पाई जाती है उसकी उत्पत्ति या सिद्धि विना चेतन कर्त्ता के नहीं हो सकती। संसार के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी जिस

१—दे॰ कर्म कर का कम्पैरिजन त्राव् साध्य ज्, पृ० ३३

विचित्र सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका कारण श्रचंतन प्रकृति कैसे हो सकती है ?

सत्, रज, तम की साम्यावस्था प्रकृति है, इस साम्यावस्था का भंग क्यों और कैसे होता है, यह साख्यवाले नहीं समका सकते। प्रकृति का परिणाम पुरुष के लिये होता है, यह भी समक्त में नहीं आता। श्रचेतन प्रकृति पुरुष का हित-साधन करने का विचार कैसे कर सकती हैं, वह साख्यवाले ही जानें। गाय का दूध चेतन गौ द्वारा श्रधिष्ठित होता हैं इसलिये बछुदे के लिये प्रसूवित होने लगता है। यदि कहो घास दूध बन जाती है और घास श्रचेतन है, तो ठीक नहीं। बेल भी घास खाता है, पर उसके दूध नहीं उतरता। इसलिये दूध का निमित्त मानना पढ़ेगा।

श्रंधे श्रौर लॅंगडे का दृष्टात पुरुप की सिक्रयता सिद्ध करता है जो साख्य को श्रमित्रेत नहीं है। विना कुछ कहे लॅगड़ा श्रधे को मार्ग नहीं बता सकता। यदि चुम्बक श्रौर लोहे का उदाहरण ठीक माना जाय तो पुरुप श्रौर प्रकृति के सानिध्य की नित्यता से प्रकृति की प्रवृत्ति भी नित्य हो जायगी श्रौर कभी प्रलय न होगी।

सूत्रों मे न्याय का खंडन नहीं है। परमाणुश्रों का परिमहत्त या श्रणु परिमाण होता है, उनसे बढ़े परिमाणों की सृष्टि कैसे होती है हियाणुक का हस्व परिमाण कहां से श्राता है? यदि इद्रिय-श्रगोचर परमाणुश्रों से दोखने योग्य त्र्यणुक श्रोर श्रणु परिमाण से महत्परिमाण उत्पन्न हो सकता है तो चेतन ब्रह्म से श्रचेतन जगत् उत्पन्न होता है यह मानने में क्या हानि है कार्य का कारण से भिन्न होना दोनों जगह समान है। (२।२।३६)

प्रतय-काल में परमाणु विभागावस्था में होते है, उनके संयोग का कारण क्या होता है ? संयोगकर्म का कोई चेतन कर्ता होना चाहिए। 'श्रदृष्ट' श्रचेतन है, इसलिये परमाणु-संयोग का निमित्त नहीं हो सकता। उस समय श्रात्माएं भी श्रचेतन होती हैं, फिर उनका मन से संयोग भी

## वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ ग्रौर गौडपाद

नहीं होता, इसिलये परमाणुश्रों का श्रादिम संयोग सिद्ध नहीं होता। [इस श्रालोचना से मालुम होता है कि सूत्रकार श्रीर शंकराचार्य दोनों वैशेषिक को श्रनीश्वरवादी सममत्ते थे, क्योंकि ईश्वर परमाणुश्रों के प्रथम संयोग का कारण होता है, यह तर्क श्रालोचना में नहीं उठाया गया है।] (२।२।१२)

जिस पदार्थ में रूप, रस, गंध, स्पर्श हों वह स्थूल श्रीर श्रनित्य होता है, इस न्याप्ति से परमाणुश्रों का कार्य श्रीर श्रनित्य होना सिद्ध होता है। (२।२।१४)

परमाणु या तो प्रवृत्ति-स्वभाववाले हैं, या निवृत्ति-स्वभाववाले, या दोनों स्वभाववाले या दोनों स्वभावरहित । पहली दशा में सृष्टि तो होगी, प्रलय न हो सकेगी । दूसरी दशा में केवल प्रलय संभव हैं । तीससी दशा सभव नहीं है, परमाणुओं में विरुद्ध गुण नहीं हो सकते । चौथी दशा में प्रवृत्ति का कारण किसी वाह्य पदार्थ (श्रदष्ट श्रादि) को मानना पहेगा जिसका सनिधान (समीपता) या तो नित्य होगा श्रीर प्रलय न हो सकेगा, या श्रानित्य या श्रानियमित । किसी प्रकार भी परमाणुवादी दोष से न बच सकेंगे। (२।२।१४)

बौद्धों के चिएक स्कंधों श्रीर श्रगुश्रों का संघात नहीं बन सकता, यह पहले भाग में लिख चुके हैं। क्योंकि वौद्धों का खडन उत्तर चया की उत्पत्ति से पहले पूर्व चया नष्ट हो चुकता है, इसिलिये पूर्व चया उत्तर चया का हेतु या कारण नहीं हो सकता।

'श्रथंकियाकारित्व' सत्ता का लच्चा कर देने पर 'प्रतिसंख्यानिरोध' श्रौर 'श्रप्रतिसंख्यानिरोध' (बुद्धिपूर्वंक विज्ञान-संतित का नाश श्रौर सुपुप्ति श्रादि में श्रबुद्धि-पूर्वंक निरोध) दोनों नहीं बन सकते । बौद्धों के चिंच्यक भाव पदार्थं श्रविराम प्रवाहित होते रहते हैं । यदि श्रंतिम विज्ञान को, जिसका निरोध श्रभीष्ट है, सत् माना जाय तो उससे दूसरा विज्ञान ज़रूर उत्पन्न होगा श्रन्यथा उस विज्ञान की 'सत्' संज्ञा न हो सकेगी; उसमे सत्ता-जन्म न घट सकेगा। यदि श्रंतिम विज्ञान को श्रसत् माना जाय तो उससे पहले का विज्ञान भी श्रसत् होगा श्रोर इस प्रकार सारी विज्ञान-संतति श्रसत् हो जायगी, तब ज्ञान से निरोध किसका होगा ?

विज्ञानवाद की श्रालोचना पहले लिखी जा चुकी है। 'वाह्यता' का भूम भी वाह्य के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। बध्या पुत्र को किसी ने कहीं नहीं देखा है इसलिये उसका भूम भी नहीं होता।

जैनों के सप्त भगी न्याय का खंडन भी ऊपर लिख चुके हैं। जीव को शरीर-परिमाणी मानने पर वह अनित्य हो जायगा।

कुछ लोगों (जैसे न्याय) के मत में ईश्वर उपादान कारण नहीं है,
केवल अधिष्ठाता कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी से
घड़ा बनाता है, वैसे ईश्वर प्रकृति या परमाण्डों
से सृष्टि करता है। ईश्वर केवल निमित्त कारण है। यह मत ठीक नहीं।
इस मत को मानने पर ईश्वर पज्ञपात दोष से नहीं बच सकता। ईश्वर
ने अब्छे-तुरे प्राणी क्यों बनाये? यदि कहो कर्मों के अनुसार ईश्वर ने
भेद-सृष्टि की तो कर्म और ईश्वर एक दूसरे के आश्रित हो जायँगे, ईश्वर
का वस्तुकृत परिच्छेद भी हो जायगा। प्रकृति और जीव उसकी असीमता
को नष्ट कर देंगे। या तो ईश्वर में जीवों की संख्या और प्रकृति की सीमा
का ज्ञान होगा, या नहीं। पहली दशा में प्रकृति और जीव परिमित हो
जायँगे, दूसरी दशा में ईश्वर असर्वज्ञ बन जायगा।

इस मत में एक निरक्षन वासुदेव चार रूपों में स्थित रहता है,
भागवत धर्म का खडन

बासुदेव-च्यूह, संकर्पण-च्यूह, प्रद्युम्न-च्यूह श्रौर
श्रनिरुद्ध-च्यूह। उनमें वासुदेव परा प्रकृति है,
श्रन्य उसके कार्य हैं। वासुदेव से सकर्पण (जीव) उत्पन्न होता है,
संकर्पण से प्रद्युम्न (मन), उससे श्रनिरुद्ध (श्रहकार)। उत्पत्ति मानने
से जीव श्रनित्य हो जायगा फिर मोच या भगवद्याप्ति किसे होगी ? कर्त्ती

(जीव) से करण (मन) की उत्पत्ति भी ठीक सिद्धांत नहीं है। फिर इस मत का श्रुति में उपपादन भी नहीं है।

नोट-उपर्युक्त श्रालोचनाश्रों में हमने शांकर भाष्य का श्रनुसरण किया है।

तीसरे पाद का पहला ग्रधिकरण ग्राकाश को ब्रह्म का कार्य होना सिद्ध करता है। ग्राकाश निर्विभाग ग्रोर नित्य नहीं है। इसी प्रकार वायु, जल ग्रोर ग्राग्न भी कार्य हैं। जीव का जन्म ग्रीपाधिक है ग्रीर नित्यता वास्तविक। जीव ज्ञाता (ज्ञः) है ग्रथवा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य-स्वरूप है।

श्रागे के श्रधिकरण में 'श्रात्मा श्रणु है या विभु' इस पर विचार किया गया है। रामानुज के मत में श्रात्मा या जीव श्रणु है; शंकर के मत में श्रणुच्च उपाधि-सहित जीव का धर्म है। श्रधिकरण के श्रारंभ के सूत्रों से ऐसा मालूम होता है कि सूत्रकार जीव को श्रणु मानते हैं। शंकर की सम्मति में यह सूत्र (१६-२८) पूर्वपच के हैं। हमें रामानुज की व्याख्या ज्यादा स्वाभाविक मालूम होती है। दस सूत्रों का लंबा पूर्वपच मानना श्रस्वाभाविक है।

जीव कर्ता है श्रीर स्वतंत्र है; यह ठीक है कि ईश्वर कर्म करता है, परंतु यह कर्म कराना जीव के पूर्व प्रयतों की श्रपेत्ता से होता है। जीव बहा का श्रंश या श्रामास है।

### तीसरा अध्याय

मरने के बाद जीव सूच्म भूतमात्राश्रों से वेष्टित होकर जाता है। जीव सम्पूर्ण कर्मों का भोग किये बिना ही स्वर्ग को जाते हैं। श्रभुक्त कर्मों के श्रनुसार ही स्वर्ग के बाद जन्म होता है। इन कर्मों को, जिनका फल स्वर्ग नहीं है, 'श्रनुशय' कहते है। पापी जीव चंद्रलोक को नहीं जाते।

स्वप्त में जीव सृष्टि करता है। रामानुज के मत में स्वप्त-सृष्टि का कर्त्ता ईरवर है।

पाँचवें अधिकरण (द्वितीयपाद में) का नाम उभयलिङ्गाधिकरण है। ब्रह्म वास्तव में नीरूप, निर्विशेप और निर्मुण है, यह शंकराचार्य का मत है। 'श्ररूपवदेव हि तद्मधानत्वात्' (३।२।१४) यह सूत्र शाकर मत की पृष्टि करता है। इसका अर्थ है—श्रुति में ब्रह्म के निर्मुण वर्णन की प्रधानता है, इसिलये ब्रह्म निर्मुण या नीरूप (रूपहीन) है। रामानुज ने इस श्रधिकरण में चार सूत्र और मिलाकर दूसरी व्याख्या की है। उनके मत में यह श्रधिकरण ब्रह्म का दोपों से रहित होना कथन करता है।

कर्म का फल ईरवर देता है न कि स्वयं कर्म या ब्रह्ट । जैमिनि के मत में 'धर्म' फल देता है ।

उद्गीय विद्या, प्राण-विद्या, शाणिडल्य छादि विद्याओं में ब्रह्म की ही उपासना बतलाई गई है। श्रवशिष्ट तृतीय श्रध्याय श्रीर चौथे श्रध्याय के श्रधिकाश भाग में जिन विषयों का वर्णन है उनका दार्शनिक महत्व कम है।

#### चौथा अध्याय

द्वितीय पाद में यह बतलाया गया है कि वाणी, सन, प्राण श्रादि का लय कहाँ होता है। विद्वान् दिल्लायन में मर कर भी विद्या का फल पाता है।

श्रविरादि मार्ग श्रनेक नहीं एक ही है। श्रविष् श्रादि जीव को ले जानेवाले देवताश्रों के नाम हैं। बादिर का मत है कि परब्रह्म गति का कर्म नहीं हो सकता, इसिलये 'कार्य ब्रह्म' तक जीव को पहुँचाया जाता है, ऐसा मानना चाहिये। जैमिनि का मत इससे उलटा है; परब्रह्म ही जीव का गतव्य है। यहां श्रधिकरण समाप्त हो जाता है, शंकर के मत में पहला मत ही स्त्रकार का सिद्धांत है। शकर के श्रनुसार श्रगले दो स्त्रों

का दूसरा श्रधिकरण है। रामानुज के मत में कुल एक ही श्रधिकरण है (७—१६)। सोलहवें सूत्र के साथ ही तृतीयपाद समाप्त हो जाता है। सूत्र कार का मत जैमिनि का मत है, यह रामानुज की व्याख्या का सारांश है। ब्रह्म 'पर' श्रोर 'श्रपर' दो नहीं हैं; ब्रह्म एक ही है।

चौथे पाद में भी मुक्त पुरुष का वर्णन है। मुक्त पुरुष के श्रपने रूप का श्राविभाव हो जाता है। जैमिनि के मत में मुक्त पुरुष बहा के रूप से स्थित होता है बहा का रूप पा जाता है। श्रीहुलोमि के श्रनुसार मुक्त पुरुष चैतन्य मात्र होता है। (शशात, ५,६) यही शंकर का मत है। संकल्प करते ही सारे भोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं; उसका कोई श्रीर श्रिधपित नहीं होता; जैमिनि के मत में शरीर का भाव होता है, बादिर के मत में श्रभाव। बादरायण यहाँ कोई विरोध नहीं देखते; संकल्प करते ही उसका शरीर हो जाता है। जगत् की सृष्टि श्रादि व्यापार मुक्त पुरुष नहीं कर सकता। भोगमात्र में वह बहा के समान होता है। श्रुति कहती है कि उसकी पुनरावृत्ति या ससार में पुनर्जन्म नहीं होता। यह वेदांत का श्रन्तिम सुत्र है, श्रनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्।

शंकर के मत में यह सब वर्णन उस जीव का है जिसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई है। ऐसा जीव भी वापिस नहीं श्राता, पूर्ण मुक्त हो जाता है। पूर्ण मुक्त श्रीर ब्रह्म में तो भेद ही नहीं रहता, उसके जिये यह कहना कि वह जगत् के न्यापार नहीं कर सकता या सिर्फ भोग में ब्रह्म के समान होता है, निरर्थक है।

रामानुज के मत में यह पूर्ण मुक्त का वर्णन है। मुक्त पुरुष ब्रह्म में लीन या एक नहीं हो जाता, वह ब्रह्म से कुछ कम रहता है। थिबो का कथन है कि उपक्रम ( श्रारंभ ) की तरह उपसंहार ( श्रंत ) भी शकर के विरुद्ध है। यह संभव नहीं है कि बादरायण ने श्रपने स्त्रों का श्रन्त 'कार्यब्रह्म' तक पहुँचे हुये 'श्रपूर्णमुक्त' के वर्णन के साथ किया हो। श्रन्तिमस्त्र की पुनरुक्ति श्राचार्य के हृदय की गम्भीर भावना को व्यक्त

सत्ता-लत्त्रण न घट सकेगा। यदि श्रंतिम विज्ञान को श्रसत् माना जाय तो उससे पहले का विज्ञान भी श्रसत् होगा श्रीर इस प्रकार सारी विज्ञान-संतति श्रसत् हो जायगी, तब ज्ञान से निरोध किसका होगा ?

विज्ञानवाद की श्रालोचना पहले लिखी जा चुकी है। 'वाह्यता' का भूम भी वाह्य के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। यध्या पुत्र को किसी ने कहीं नहीं देखा है इसलिये उसका भूम भी नहीं होता।

जैनों के सप्त भगी न्याय का खंडन भी ऊपर लिख चुके है। जीव को शरीर-परिमाणी मानने पर वह श्रनित्य हो जायगा।

कुछ लोगों (जैसे न्याय) के मत में ईरवर उपादान कारण नहीं है,
केवल श्रिष्ठिष्ठाता कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी से
घड़ा बनाता है, बैसे ईरवर प्रकृति या परमाणश्रों
से सृष्टि करता है। ईरवर केवल निमित्त कारण है। यह मत ठीक नहीं।
इस मत को मानने पर ईरवर पज्ञपात दोष से नहीं बच सकता। ईरवर
ने श्रव्छे-बुरे प्राणी क्यों बनाये? यदि कहो कर्मों के श्रनुसार ईरवर ने
भेद-सृष्टि की तो कर्म श्रीर ईरवर एक दूसरे के श्राश्रित हो जायंगे, ईरवर
का वस्तुकृत परिच्छेद भी हो जायगा। प्रकृति श्रीर जीव उसकी श्रसीमता
को नष्ट कर देंगे। या तो ईरवर में जीवों की संख्या श्रीर प्रकृति की सीमा
का ज्ञान होगा, या नहीं। पहली दशा में प्रकृति श्रीर जीव परिमित हो
जायंगे, दूसरी दशा में ईरवर श्रसवंज्ञ बन जायगा।

इस मत में एक निरक्षन वासुदेव चार रूपों में स्थित रहता है,
भागवत धर्म का खडन

वासुदेव-च्यूह, संकर्षण-च्यूह, प्रद्युम्न-च्यूह श्रौर
श्रनिरुद्ध-च्यूह। उनमें वासुदेव परा प्रकृति है,
श्रन्य उसके कार्य हैं। वासुदेव से संकर्षण (जीव) उत्पन्न होता है,
संकर्षण से प्रदुष्त (मन), उससे श्रनिरुद्ध (श्रहंकार)। उत्पत्ति मानने
से जीव श्रनित्य हो जायगा फिर मोच या भगवद्याप्ति किसे होगी ? कर्जा

(जीव) से करण (मन) की उत्पत्ति भी ठीक सिद्धांत नहीं है। फिर इस मत का श्रुति में उपपादन भी नहीं है।

नोट—उपर्युक्त श्रालोचनाश्रों में हमने शांकर भाष्य का श्रनुसरण किया है।

तीसरे पाद का पहला श्रधिकरण श्राकाश को ब्रह्म का कार्य होना सिद्ध करता है। श्राकाश निर्विभाग श्रीर नित्य नहीं है। इसी प्रकार वायु, जल श्रीर श्रान्न भी कार्य हैं। जीव का जन्म श्रीपाधिक है श्रीर नित्यता वास्तविक। जीव ज्ञाता (ज्ञः) है श्रथवा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य-स्वरूप है।

श्रागे के श्रधिकरण में 'श्रात्मा श्रगु है या विभु' इस पर विचार किया गया है। रामानुज के मत में श्रात्मा या जीव श्रगु है; शंकर के मत में श्रणुच्च उपाधि-सहित जीव का धर्म है। श्रधिकरण के श्रारंभ के सूत्रों से ऐसा मालूम होता है कि सूत्रकार जीव को श्रगु मानते हैं। शंकर की सम्मति में यह सूत्र (१६-२८) पूर्वपच के हैं। हमें रामानुज की ज्याख्या ज्यादा स्वाभाविक मालूम होती है। दस सूत्रों का लंबा पूर्वपच मानना श्रस्वाभाविक है।

जीव कर्ता है श्रीर स्वतंत्र है, यह ठीक है कि ईश्वर कर्म करता है, परंतु यह कर्म कराना जीव के पूर्व प्रयतों की श्रवेत्ता से होता है। जीव बहा का श्रंश या श्राभास है।

# तीसरा अध्याय

मरने के बाद जीव सूचम भूतमात्राश्रों से वेष्टित होकर जाता है। जीव सम्पूर्ण कर्मी का भोग किये बिना ही स्वर्ग को जाते हैं। श्रभुक्त कर्मी के श्रनुसार ही स्वर्ग के बाद जन्म होता है। इन कर्मी को, जिनका फल स्वर्ग नहीं है, 'श्रनुशय' कहते हैं। पापी जीव चंद्रलोक को नहीं जाते।

स्वप्त में जीव सृष्टि करता है। रामानुज के मत में स्वप्त-सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर है।

पांचवं अधिकरण (द्वितीयपाद में) का नाम उभयलिङ्गाधिकरण है। बहा वास्तव में नीरूप, निर्विशेप और निर्गुण है, यह शंकराचार्य का मत है। 'श्ररूपवदेव हि तद्यधानत्वात्' (३।२।१४) यह सूत्र शांकर मत की पृष्टि करता है। इसका श्रर्थ है—श्रुति में बहा के निर्गुण वर्णन की प्रधानता है, इसलिये बहा निर्गुण या नीरूप (रूपहोन) है। रामा नुज ने इस श्रधिकरण में चार सूत्र श्रीर मिलाकर दूसरी व्याप्या की है। उनके मत में यह श्रधिकरण बहा का दोपों से रहित होना कथन करता है।

कर्म का फल ईरवर देता हैं न कि स्वयं कर्म या ग्रहए। जैमिनि के मत में 'धर्म' फल देता हैं।

उद्गोंथ विद्या, प्राण-विद्या, शायिडल्य श्रादि विद्याश्रों में ब्राप्त की ही उपासना बतलाई गई है। श्रवशिष्ट तृतीय श्रध्याय श्रीर चौथे श्रध्याय के श्रधिकाश भाग में जिन विपयों का वर्णन है उनका दार्शनिक महत्व कम है।

#### चौथा अध्याय

हितीय पाद में यह चतलाया गया है कि चार्गी, मन, प्राण प्रादि का लय कहाँ होता है। विद्वान् दिल्गायन में मर कर भी विधा का फल पाता है।

अर्चिरादि मार्ग श्रमेक नहीं एक ही है। श्रिचंप् श्रादि जीव को ले जानेवाले देवताओं के नाम हैं। बादिर का मत है कि परब्रह्म गित का कर्म नहीं हो सकता, इसिलये 'कार्य ब्रह्म' तक जीव को पहुँचाया जाता है, ऐसा मानना चाहिये। जैमिनि का मत इससे उलटा है; परब्रह्म ही जीव का गतच्य है। यहा श्रधिकरण समाप्त हो जाता है; शंकर के मत में पहला मत ही सूत्रकार का सिद्धांत है। शकर के श्रनुसार श्रमले दो सूत्रों

का दूसरा श्रधिकरण है। रामानुज के मत में कुल एक ही श्रधिकरण है (७—१६)। सोलहवें सूत्र के साथ ही तृतीयपाद समाप्त हो जाता है। सूत्र कार का मत जैमिनि का मत है, यह रामानुज की व्याख्या का सारांश है। ब्रह्म 'पर' श्रोर 'श्रपर' दो नहीं हैं; ब्रह्म एक ही है।

चौथे पाद में भी मुक्त पुरुष का वर्णन है। मुक्त पुरुप के अपने रूप का आविर्भाव हो जाता है। जैमिनि के मत मे मुक्त पुरुष बहा के रूप से स्थित होता है बहा का रूप पा जाता है। औड़कोमि के अनुसार मुक्त पुरुष चैतन्य मात्र होता है। ( ४।४।१, ५,६ ) यही शंकर का मत है। संकल्प करते ही सारे भोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं; उसका कोई और अधिपति नहीं होता; जैमिनि के मत में शरीर का भाव होता है, वादिर के मत में अभाव। बादरायण यहाँ कोई विरोध नहीं देखते; संकल्प करते ही उसका शरीर हो जाता है। जगत् की सृष्टि आदि ज्यापार मुक्त पुरुष नहीं कर सकता। भोगमात्र में वह बहा के समान होता है। श्रुति कहती है कि उसकी पुनरावृत्ति या ससार मे पुनर्जन्म नहीं होता। यह वेदांत का अन्तिम सूत्र है, अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्।

शंकर के मत में यह सब वर्णन उस जीव का है जिसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई है। ऐसा जीव भी वापिस नहीं श्राता, पूर्ण मुक्त हो जाता है। पूर्ण मुक्त श्रीर ब्रह्म में तो भेद ही नहीं रहता, उसके जिये यह कहना कि वह जगत् के व्यापार नहीं कर सकता या सिर्फ भोग में ब्रह्म के समान होता है, निरर्थक है।

रामानुज के मत में यह पूर्ण मुक्त का वर्णन है। मुक्त पुरुष ब्रह्म में लीन या एक नहीं हो जाता; वह ब्रह्म से कुछ कम रहता है। थिबो का कथन है कि उपक्रम (श्रारंभ) की तरह उपसंहार (श्रंत) भी शंकर के विरुद्ध है। यह सभव नहीं है कि बादरायण ने अपने सूत्रों का श्रन्त 'कार्यब्रह्म' तक पहुँचे हुये 'श्रपूर्णमुक्त' के वर्णन के साथ किया हो। श्रन्तिमस्त्र की पुनरुक्ति श्राचार्य के हृदय की गम्भीर भावना को ज्यक्त

करती है | यह वर्णन पूर्ण मुक्त पुरुप का ही है श्रीर 'पर' तथा 'श्रपर' ब्रह्म का भेद शकर की कल्पना है।

थियो की टीका ठीक मालूम पड़ती है। वास्तव में 'श्रविद्या' या 'माया' की धारणा शकर की श्रपनी है, इसी कारण उन्हें सूत्रकार के 'परिणाम-वाद' की जगह 'विवर्त्तवाद' का प्रतिपादन करना पढ़ा, यही कारण उनके सूत्रों के श्रध में जगह-जगह खींचा-तानी करने का है। श्रविद्या की उपाधि से ही बह्म, ईश्वर बन जाता है। 'श्रपर-बह्म श्रीर 'पर-बह्म' का भेद शकर का श्रपना मालूम होता है, सूत्रकार का नहीं। सूत्रकार की शिचा का साराश यही है कि संपूर्ण जगत बह्म का कार्य है, जीव बह्म का श्रश है श्रीर मुक्ति का श्रथ बह्म लोक-प्राप्ति है। कारण श्रीर कार्य में श्रनन्यत्व सबंध होता है। सूत्रकार जगत् को मिथ्या नहीं सममते; वे विवर्त्तवादी नहीं हैं। विश्व की रचना बह्म की लीला है। घह्म श्रीर उसके व्यापारों के विषय में श्रुति ही प्रमाण है। श्राचार्य श्रुति को 'प्रत्यच कहते हैं श्रीर स्मृति को 'श्रनुमान'।

### योगवाशिष्ठ<sup>9</sup>

श्री शकरावार्यं के श्रद्धेत वेदात का वर्णन करने से पहले हम दो कृतियों का परिचय दे देना चाहते हैं, एक योगवाशिष्ठ श्रीर दूसरी मागडूक्य-कारिका। पहली कृति एक बड़ा गंथ हैं श्रीर दूसरी बहुत संनिप्त वस्तु है। दोनों पर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। दोनों निराशा-वादी हैं श्रीर जगत् को स्वमवत् सममते हैं। कुछ ही वर्ष पहले प्रोफेसर बी० एल० श्रान्नेय (काशी) ने श्राधुनिक विद्वानों का ध्यान योग-वाशिष्ठ की श्रोर श्राकर्षित किया है। योगवाशिष्ठ को दार्शनिक विचारों

<sup>े &#</sup>x27;योगवाशिष्ठ का यह परिचय डाक्टर बी॰ एत॰ आत्रेयके ''योगवाशिष्ठ एराड मार्डन थाट" के श्राधार पर तिखा गया है।

२---डा॰ दासगुप्त के श्रनुसार योगवाशिष्ठ में २३७३४ श्लोक हैं ( दे॰ भाग २, पृ॰ २२८ )

का भगडार ही समम्मना चाहिये। इस पद्यात्मक अंथ के रचयिता को दार्शनिक प्रक्रिया स्वाभाविक मालूम होती है। नीचे हम अनुवाद-सहित कुछ श्लोक उद्धृत करके पाठकों को योगवाशिष्ठ का थोड़ा-सा परिचय देने की कोशिश करेंगे। संख्यायें प्रकरण, अध्याय और श्लोक बतलाती हैं। संसार दु:खमय है—

सतोऽसत्ता स्थिता मुर्झि, मुर्झि रम्येष्वरम्यता ।
सुखेषु मुर्झि दुःखानि किमेकं सश्रयाम्यहम् (४।६।४१)
श्रापदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम् ।
जीवितं मरणायेव वत माया विजृम्भितम् (६।६३।७३)
शैलनद्या रय इव सप्रयात्येव यौवनम् (६।७८।४)
पातं पक्व फलस्येव मरणं दुर्निवारणम् । (६।७८।३)

कास्ता दशो यासु न सन्ति दोषाः। कास्ता दिशो यासु न दुःख दाहः। कास्ताः प्रजा यासु न भङ्गुरत्वम्। कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया। (१।२७।३१)

श्रर्थः—सत्ता या श्रस्तित्व के सिर पर श्रसत्ता या नाश वर्त्तमान है; सौन्दर्य पर कुरूपता सवार है, सुखों पर दु.ख का श्राधिपत्य है। इन में से एक का श्राश्रय मै किसका करूँ ?

सारी सम्पदाएं श्रापत्ति रूप हैं; सुख केवल दुःख के लिये हैं; जीना मरने के लिए हैं, सब माया का विज्ञम्भण (खेल ) हैं।

शैल-नदी के प्रवाह की तरह यौवन चला जा रहा है। पके हुए फल के पतन की तरह मरना, निश्चित है।

कौन सी दृष्टियां (दार्शनिक सिद्धांत) है जिनमें दोष नहीं ? कौन-सी दिशाओं में दुख की जलन नहीं है ? कौन-सी उत्पत्तिवाली वस्तुएं हैं, कौन जीव हैं, जो मरण शील नहीं हैं ? कौन-सी क्रियायें या व्यापार हैं, जिनमें माया नहीं है ?

मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ ही दैव है —
यथा यथा प्रयत्नः स्याद् भवेदाशुफलं तथा।
इति पौरुष मेवास्ति दैवमस्तु तदेव च।। (२।६।२)
न तदस्ति जगत्कोशे शुभ कर्मानुपातिना।
यत्पौरुषेश शुद्धेन न समासाद्यते जनैः।। (३।६२।८)

श्रर्थ .—जेसे जैसे मनुष्य प्रयत्न करता है, वैसे वैसे शीव्र फर्ज मिलता है। पौरुप ही सब कुछ है, वही दैव है। जगत् में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो छद्ध पुरुषार्थ से प्राप्त न हो सके।

ज्ञान के लिए श्रनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ साधन हैं .—
श्रनुभूति विना रूपं नात्मनश्चानुभूयते ।
सर्वटा सर्वथा सर्वे स प्रत्यक्तोऽनुभूतितः ॥ (४।६४।४३
न शास्त्रैनीपि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः ।
दृश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया स्वस्थया धिया ॥ ( ६।९१८।४)

श्रर्थं .—श्रनुभव के बिना श्रात्मानुमृति नहीं हो सकती। प्रत्यच-ज्ञान श्रनुभव-साध्य है। न शास्त्र से, न गुरु से, श्रपनी श्रात्मा श्रपनी ही बुद्धि को स्वस्थ करके देखी जा सकती है।

योग-वाशिष्ठ का विश्वास है कि जगत् मनोमय है। यदि जगत् को द्रप्टा से श्रत्यंत भिन्न मानें तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता।

न सभवित संबन्धो विषमाणा निरन्तरः ।
न परस्पर सबंधाद् विनानुभवनं मिथः । (३।१२१।३७)
ऐक्यं च विद्धि संबंध नास्त्यसाव समानयो ः । (३।१२१।४२)
सजातीयः सजातीयेनेकता मनुगच्छति ।
प्रन्योऽन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्व निरचयः । (६।२४।१२)
द्रष्ट इत्र्ये न यद्येकमभविष्यच्चिद्यात्मके ।
तद् दृत्र्यास्वाद मञ्चः स्यानादृष्ट्वेचुमिवोपलः । (६।३८।६)

ग्रर्थ .--जो वस्तुएं एक-दूसरे से श्रत्यंत भिन्न है, उनमेसंबंध नहीं

हो सकता श्रीर बिना संबंध हुए ज्ञाता को ज्ञेय का श्रनुभव नहीं हो सकता। संबंध एकता को कहते हैं; जो समान नहीं हैं, उनमें यह नहीं हो सकता। सजातीय ( एक श्रेगी के ) पदार्थों में एकता या संबंध होता है; इसी से एक को दूसरे का श्रनुभव होता है। यदि दृष्टा ( जीव ) श्रीर हश्य ( जगत् ) दोनों चैतन्य रूप न होते तो दृष्टा दश्य को कभी न जान सकता, जैसे पत्थर गन्ने का स्वाद नहीं जानता।

पाठक इस युक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ें। योरुप के बहे-बहे दार्श-निकों ने इस युक्ति का आधुनिक काल में प्रयोग किया है। जैनियों और सांख्य की आलोचना में हमने इसी युक्ति का आश्रय लिया था। जो श्रत्यंत भिन्न हैं उनमें संबंध नहीं हो सकता। इससे विश्व की एकता सिद्ध होती है। यदि प्रकृति और पुरुष, पुद्गल और जीव श्रत्यंत भिन्न हों, तो उनमें ज्ञात-ज्ञेय संबध संभव न हो सके। यदि सृष्टि से हमारी किसी प्रकार एकता न हो तो वह हमें सुन्दर न लगे, हमारे हृदय को स्पर्श न करे। हैं तवाद की सबसे बड़ी किठनता जह और श्रजह में सबंध स्थापित करना है। होगल ने इसी युक्ति का श्राश्रय लेकर 'विरुद्ध-गुण एकत्र नहीं हो सकते' इस नियम का खंडन किया था। विरोध भी एक प्रकार का संबंध है श्रीर विरुद्धों में भी किसी प्रकार की एकता होनी चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक बोडले का कथन है:—

' एक अवयवी या ऊँची श्रेगी के अंतर्गत ही संबंध हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त संबंध का कोई अर्थ नहीं है।'

इसी तर्क के सहारे बे डले ने विश्व-तत्त्व की एकता सिद्ध की है। पाठक हमारे पिछले उदाहरण को याद कर ले। दो गज़ श्रौर दो मिनिट में इस लिये कोई संबंध दिखलाई नहीं देता कि हम उन्हें किसी एक बडी श्रेणी के श्रंतर्गत नहीं ला सकते। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है? यह योगवाशिष्ठ के ही शब्दों मे सुनिये:—

१ — एपियरेंस एराड रिञ्जलिटी, पृ० १४२

बोधावबुद्धं यद्वस्तु बोध एव तदुच्यते ।
ना बोधं बुध्यते बोधो वेरूप्यात्तेन नान्यथा ।६।२१।१२
यदि काष्टोपलादीनां न भवेद् बोधरूपता ।
तत्सदानुपलम्मः स्यादेतेपामसतामिव । (६।२१।१४)
सर्वे जगद्गत दृष्यं बोधमात्र मिदं ततम् ।
स्पन्द मात्र यथा वायुर्जल मार्व्य यथार्णव ।६।२१।१७
प्रनोमनन निर्माण मात्रमेतज्जगत्त्रयम् । (४।११।२३)
द्यौ त्रमा वायु राकाशं पर्वताः सरितो दिश
प्रतः करण तत्त्वस्य भागा बहिरिव स्थिताः । (१।१६।३१)
कलप न्योकरोत्यतः न्यां नयति कलपताम्
मनस्तदायत्त मतो देशकालक्रम विदुः । (३।१०३।१४)
कांता विरहिणा मेक वासर वत्सरायते । (३।२०।११)
ध्यान प्रनीण चित्तस्य न दिनानि न रात्रय । (३।६०।२६)

भावार्थ.—वोध या ज्ञान से जो वस्तु जानी जाय उसे वोध ही समक्ता चाहिए। वोध या ज्ञान बोध-भिन्न पदार्थ को नहीं जान सकता। यदि काठ श्रीर पत्थर वोधरूप न हों तो श्रसत्पदार्थों की भाति उनकी कभी उपलब्धि न हो। यह सारा बहाड वोधरूप है, जैसे वायु केवल स्पंदन हैं श्रीर ससुद्र जलमात्र है। यह तीनों लोक मन के मनन द्वारा ही निर्मित हैं मनोमय है। द्युलोक, पृथ्वी, वायु, श्राकाश, पर्वत, नदिया, दिशाएं—यह सब श्रत करण द्रव्य के भाग-से हैं जो वाहर स्थित है।

देश श्रीर काल का क्रम मन के श्रधीन है। मन एक च्ला को कल्प के बराबर लंबा बना सकता है श्रीर एक कल्प को चला के बराबर छोटा। लिनका प्रियतमा से वियोग हो जाता है उन्हें एक दिन वर्ष के बराबर प्रतीत होता है। ध्यान-द्वारा जिसने चित्त (वृत्तियों) का चय कर दिया है उसके लिये न दिन हैं न रातें। पाठक कहेंगे कि यह तो विज्ञानवाद या बर्कले की सब्जेक्टिविज़म है। इसीलिये हमने कहा था कि योगवाशिष्ठ पर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। योगवाशिष्ठ के लेखक में बौद्ध-विचारकों जैसी उडान श्रौर साहस है। परंतु फिर भी योगवाशिष्ठ वेदांत का प्रंथ है। एक श्लोक कहता है, जाग्रात्स्वसदशा भेदो न स्थिरास्थिरते बिना

समः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुभवोऽनयोः । (४।१६।११)

श्रर्थात् जामत दशा श्रीर स्वप्नदशा में कोई भेद नही है, सिर्फ़ यही भेद है कि पहली में स्थिरता श्रीर दूसरी में श्रस्थिरता पाई जाती है। दोनों में सदैव श्रीर सर्वत्र एक-सा श्रनुभव होता है।

यह विशुद्ध विज्ञानवाद है। परंतु योगवाशिष्ठ के रचयिता का एक स्थिर तत्त्व 'ब्रह्म' में विश्वास है, यही विज्ञानवाद से भेद है।

> सर्वे शक्ति परं ब्रह्म सर्वेवस्तु मय ततम् सर्वेथा सर्वदा सर्वे सर्वेः सर्वत्र सर्वगम् । (६।१४।८) श्रावाच्य मनभि व्यक्त मतीन्द्रिय मनामकम् । (६।४२।२७) न चेतनो न च जङो न चैवासन्नसन्मयः। नाहं नान्यो न चैवैको नानेको नाप्यनेकवान् । (४।७२।४१) यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः। (२।४।४) न च नास्तीति तद्वकुं युज्यते चिद्वपुर्यदा । न चैवास्तीति तद्वक्तुं युक्तं शान्तमलं तदा । (६।४३।६) श्रनयामृत सम्पूर्णादम्भोदादिव वृष्टयः । (३।४।१४) द्रष्टदर्शनदश्यानां त्रयाणामुदयो यतः । (६।१०६।११) न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्व सर्वमेव च। मनोवाचोभिरग्राह्यं शून्याच्छून्यं सुखात्सुखम् (२१९१६।८३) श्रात्मैव स्पन्दते विश्वं वस्तु जातैरिवोदितम् । तरङ्ग कर्ण कल्लोलै रनन्ताम्ब्वम्बुधाविव । (१।७२।२३) परमार्थघनं शैलाः परमार्थघनं द्रमाः ।

परमार्थवन पृथ्वी परमार्थवन नम । (३।४४।४४) लीयतेंऽकुरकोशेषु रसीभवतिपञ्चने । उज्ञसत्यम्ब वीचित्ने प्रनृत्यति शिलोदरे । प्रवर्षत्यम्बद्धो भृत्वा शिलीभूयावतिष्ठते । (३।४०।२१,२२) बह्म सर्वे जगद्वस्तु पिगडमेक मखण्डितम् । (३।६०।३६)

भावार्थं — ब्रह्म सर्वेशक्तिमय है, सर्वेवस्तुमय है, वह सटा, सर्वेत्र सब रूपों में विराजमान है। वह श्रवाच्य है, श्रिभव्यक्त नहीं है, इंद्रिय-रहित श्रौर नाम-शून्य है। वह न चेतन है, न जह, न सत् न श्रसत्, न में न में से भिन्न, न एक न श्रनेक। श्रात्मा श्रादि उसके नाम कल्पित हैं, स्वाभाविक नही। 'वह नहीं है', ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप है, 'वह है' ऐसा भी दोप-रहित ब्रह्म को नहीं कह सकते। जैसे मेघों से वृष्टि होती है वैसे ही ज्ञानदमय अथवा ज्रमृतमय ब्रह्म से द्रष्टा, दश्य श्रीर दर्शन इन तीनों का उदय होता है। ब्रह्म न सत् है न श्रसव, न मध्य न श्रंत, न सब कुछ न-न-कुछ, वह वाणी श्रीर मन से प्रहण होने योग्य नहीं है, वह शून्य से भी शून्य है, सुखरूप है। हजारों वस्तुओं के रूप में श्रात्मा ही स्पंदित हो रही है, जैसे समुद्र में श्रनंत जल तरंग, कण, कल्लोल रूप में स्पंदित रहता है। पर्वत, वृत्त, पृथ्वी श्रीर श्राकाश परमार्थ ब्रह्मरूप हैं। वही ब्रह्म श्रंक्रों में लीन होता है, वहीं पत्तों में रस बन जाता है, जल की लहरों में क्रीड़ा करता है, शिला-गर्भ में नाचता है, मेघ बन कर वरसता है श्रीर शिला बन कर स्थिर रहता है। एक ऋखंड ब्रह्म ही जगत् की सारी वस्तुएँ है।

## गौड़पाद की माएडूक्य-कारिका

मागडूक्योपनिपत् पर कारिका लिखनेवाले गौड़पाद साख्य-कारिका के टीकाकार से भिन्न कहे जाते हैं। श्रद्ध त-वेदात के प्रथों में यह कारि-

१—योगवाशिष्ठ शकर के वाद की रचना मानी जाती है यद्यपि प्रो॰, श्रात्रेय का मत श्रौर है। (दे॰ दासगुप्त, भाग २, पृ॰ २२८)

काएं सबसे प्राचीन हैं। शंकर का मायावाद यहां पाया जाता है। श्री गौड़पाद शायद शंकराचार्य के शिक्क श्री गोविंद के गुरु थे। कारिकाश्रों पर शंकराचार्य ने टीका जिखी है। कुल कारिकाए चार प्रकरणों में विभक्त हैं—श्र्यात् श्रागम प्रकरण जो मांड्क्य की न्याख्या है, वैतध्य प्रकरण, जिस में जगत् का मिथ्यात्व सिद्ध किया है, श्रद्ध त प्रकरण श्रीर श्रजात शांति प्रकरण। गौड़पाद के सिद्धांत कहीं विज्ञानवाद, कहीं श्र्ट्यचाद श्रीर कहीं श्रद्ध त वेदांत से मिलते हैं। वे वेदांती हैं, पर उनपर बौद्धों का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। कारिकाश्रों में 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग कई जगह हुश्रा है। कुछ कारिकाएं नागार्जुन की कारिकाश्रों से विजकुल मिलती हैं। कम-से-कम यह निश्चत है कि गौडपाद बौद्ध दर्शन श्रीर बौद्ध प्रथों से काफ्री परिचित थे।

गौड़पाद के मत में संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है। वैतथ्य प्रकरण के चौथे रत्नोक की टीका में श्री शंकराचार्य लिखते हैं:—

जाप्रद् दृश्यानां भावाना वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा, दृश्यः वादिति हेतुः । स्वप्नदृश्य भाववदिति दृष्टांतः ।

श्रर्थात् जाग्रतावस्था में दीखनेवाले भावपदार्थं मिथ्या है, क्योंकि वे दश्य हैं, स्वप्न में दीखनेवाले भाव पदार्थों की तरह। इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु श्रोर उदाहरण तीनों मौजूद है। 'जो-जो दश्य है, वह-वह मिथ्या है' यह न्याप्ति है। यह गौड़पाद की पहली युक्ति है। दूसरी युक्ति सुनिए,

श्रादावंते च यन्नास्ति वर्त्तमानेऽपि तत्तथा।

जो त्रादि में नहीं है त्रीर श्रंत में भी नहीं है, उसे वर्तमान काल में भी वैसाही समम्मना चाहिए। एक समय था जब यह जगत् नहीं था, एक समय यह रहेगा भी नहीं; इसिंजये श्रब इस जगत् की वास्तविक सत्ता है, यह हठपूर्वंक कौन कह सकता है ?

> जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावानपृथग्विधान् । वाद्यानाध्यात्मिकॉश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः (२।१६)

पहले जीव की क्लपना होती है, फिर भंतिक श्रौर मानसिक भावों की। कल्पित जीव की जैसी विद्या होती है वैसी ही उसकी स्मृति होती है।

जैसे श्रधकार में निश्चय न होने के कारण रस्सी कभी सर्प कभी पानों की धारा मालूम होती है, वैसी ही जीव की कल्पना है। (२।१८)

जैसे स्वप्त हैं जैसी माया है, जैसा गंधर्व-नगर (गधर्व-रचित मायिक नगर) होता है, वैसा ही वेदांत के वेता इस जगत् को समसते हैं। (२।३१)

न निरोधो न चोत्पत्तिन वद्धो न च साधकः।
न सुसुत्तुर्न वै सुक्त इत्येपा परमार्थता। (२।३२)

न जन्म होता है न नारा, न कोई बद्ध है न साधक । मोन्नाथां भी कोई नहीं है, यही परमार्थ-ज्ञान है ।

> घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । श्राकाशे सप्रलीयंते तद्वज्जीवा इहात्मनि (३।४)

जैसे घट श्रादि के नष्ट हो जाने पर घटाकाश श्रादि का महाकाश में जय हो जाता है, वैसे ही जीवों का श्रात्मा या बहा मे जय हो जाता है।

यथा भवति बालाना गगनं मलिनं सलै ।

तथा भवत्यबुद्धानामाव्मापि मिलनो मलै. (३।८)

जैसे बालकों की मित में श्राकाश . संसार के मलों से मिलन हो जाता है, वैसे ही श्रविद्वान् श्रात्मा को मिलन होनेवाला समक्तते हैं।

नागार्जुन की तरह गौदपाद का भी मत है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति मानना सगत नहीं है। 'श्रजाति' श्रथवा जन्म का श्रभाव ही दार्शनिक सत्य है। वे कहते हैं,

श्रजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। श्रजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यंतां कथमेण्यति (३।२०) न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा । प्रकृतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद् भविष्यति ।३।२९।

जन्म की सत्यता के पचपाती श्रजात (जो उत्पन्न नहीं हुश्रा है) तत्त्व का ही जन्म कथन करते हैं। परंतु जो 'श्रजात' है वह श्रमर है, वह मरणशील कैसे बनेगा (श्रर्थात् वह उत्पन्न कैसे होगा) ?

जो अमर है, वह मरग्रशील नहीं बन संकता, जो मरग्रशील है वह अमर नहीं हो सकता। कोई वस्तु अपने स्वाभाविक धर्म को नहीं छोड़ सकती।

> भूतस्य जातिमिच्छ्नित वादिनः केचिदेव हि । त्रभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ।४।३ । भृतं न जायते किञ्चिदभृतं नैव जायते । विवदन्तोऽद्वया हये वमजाति ख्यापयन्ति ते ।४।४।

द्वेतवादियों में श्रापस में विरोध है। कुछ वादी विद्यमान की उत्पत्ति कहते हैं, कुछ श्रविद्यमान की (पहले सत्कार्यवादी है, दूसरे श्रसत्कार्यवादी)। न विद्यमान उत्पन्न होता है, न श्रविद्यमान ही उत्पन्न होता है। वास्तव में 'श्रजाति' ही सत्य है, इसे तर्क करते हुए श्रद्वेती सिद्ध करते हैं।

स्वतो वा परतोवाऽपि न किञ्चिद्वस्तु जायते। सदसत् सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते। १।२२।

न कोई चीज़ श्रपने से उत्पन्न होती है, न दूसरे पदार्थ से; सत्, श्रसत्, या सत् श्रीर श्रसत् कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती। पाठक इस कारिका की नागार्जुन की पहली कारिका से तुलना करें।

> कारणाद् यद्यनन्यत्व मतः कार्यमजं तव जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् । । ४। १२ ।

सांख्यवाले प्रकृति को श्रज कहते हैं श्रीर कार्य की कारण से श्रनन्यता बतलाते हैं। यदि कार्य श्रीर कारण एक ही हैं, तो कारण की तरह कार्य को भी श्रज (जन्म-रहित) मानना चाहिए। यदि कार्य

२२

महत्तत्त्व छादि श्रज नहीं हैं तो कारण प्रकृति कैसे श्रज हो सकती है ?

यदि कारण को श्रज न मानकर उत्पत्तिवाला मानें तो भी नहीं बनता। वह उत्पन्न कारण किसी श्रौर से उत्पन्न हुश्रा होगा, वह किसी श्रौर से इस प्रकार श्रनवस्था हो जायगी।। ४।१३।

नास्त्यसद्धे तुकमसत् सदसद्धे तुकं तथा। सन्व सद्धे तुकं नास्ति सद्धे तुकमसत्कृतः।४।४०।

श्रसत् हेतु वाला श्रसत् कही नहीं हे, श्रसत् जिसका हेतु हो ऐसा सत् पदार्थ भी नहीं है, सत् से उत्पन्न सत्पदार्थ भी नहीं है, सत् हेतुवाला श्रसत् पदार्थ तो हो ही कैसे सकता है ? श्रभिप्राय यह है कि कार्य-कारण-भाव किसी प्रकार नहीं बनता । उत्पत्ति श्रीर नाश के समान ही कारणता की धारणा विरोध-ग्रस्त है ।

गौड़पाद को विज्ञानवाद भी अभिन्नेत नहीं हैं क्योंकि उसमे भी उत्पत्ति की धारणा वर्त्तमान है श्रीर गौड़पाद 'श्रजाति' के समर्थक हैं।

तस्सान जायते चित्तचित्त-दृश्य न जायते । तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वै पश्यन्ति ते पृत्रम् ।४।२८।

चित्त उत्पन्न नहीं होता, चित्त के दृश्य भी उत्पन्न नहीं होते। जो उत्तकी उत्पत्ति मानते हैं वे श्राकाश में 'पद' देखते है। पद का श्रर्थ है सरिए या मार्ग। चित्त की उत्पत्ति श्राकाश-कुसुम के तुल्य है, यह श्राशय है।

कल्पना-हीन श्रज ज्ञान ज्ञेंय से श्रभिन्न कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञेंय है, श्रज है, नित्य है, श्रज द्वारा ही वह ज्ञेय है। ज्ञाता, ज्ञान श्रोर ज्ञेय तीनों श्रज हैं। (३।३३)

जब मन निगृहीत (समाधिस्थ) होता है तब उसमें कल्पनाएं नहीं रहतीं, यह दशा (योग-द्वारा) ज्ञेय है, यह सुपुप्ति से भिन्न है। सुपुप्ति-दशा में प्रवृत्ति और वासनाओं के बीज वर्त्तमान रहते हैं। ३।३४।

वह अज है, निदा श्रीर स्वप्न रहित है, नाम श्रीर रूप हीन है,

सदैव प्रकाश-स्वरूप है, सर्वज्ञ है। ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उपचार (किसी प्रकार के श्रनुष्ठान) की श्रावश्यकता नहीं है (३।३६)

जब चित्त सुषुप्ति में लय होना छोड़ देता है, जब वह विचिप्त नही होता, वायु-रहित स्थान मे दीप की नाई जब वह स्थिर हो जाता है, जब उसमें विषयों की कल्पनाएं स्फुरित होना बन्द हो जाती हैं, तब साधक ब्रह्म-स्वरूप हो गया, ऐसा सममना चाहिए। (३।४६)

इस स्वस्थ, शान्त, कैवल्यरूप, श्रज, श्रजद्वारा ज्ञेय, श्रनुत्तम सुख या श्रानन्द की ही सर्वज्ञ संज्ञा है। श्रानन्द श्रीर ज्ञान ब्रह्म का ही स्वरूप है। (३।४७)

दुर्दशं मित गम्भीर मजं साम्यं विशारदम् इद्भ्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मी यथा बलम् । ४।१०० ।

जो ब्रह्म किंठनता से देखा जाता है, जो श्रितशय गम्भीर है, जो श्रज, सम श्रीर विशारद है, जो श्रनेकता-हीन है, उस प्रमार्थ तत्त्व को यथाशक्ति नमस्कार करते हैं।

## छठवां ऋध्याय

# अहैत वेदांत

श्रद्धेत वेदांत के प्रतिपादक श्री शकराचार्य भारत के दार्शनिक श्री शकराचार्य श्राकाश के सब से प्रभापूर्ण नक्त्र हैं। उनकी गणना भारत के श्रेष्ठतम विचारकों में होनी

चाहिए। याज्ञवल्क्य, श्रारुणि, गौतम, कणाद श्रौर किपल के श्रतिरिक्त, जो कोरे दार्शनिक ही नहीं बिक ऋषि थे, भारत के किसी दार्शनिक की तुलना शकर से नहीं की जा सकती। तर्कपूर्ण पाण्डिल्य श्रौर कान्तदर्शिता में रामानुज के श्रतिरिक्त भारत का दूसरा दार्शनिक शंकर के पास भी नहीं पहुँचता। उपनिषदों श्रौर भगवद्गीता की तरह शाकर-भाष्य का स्थान विश्व-साहित्य में है। श्री शकराचार्य का भाष्य समुद्र की तरह गम्भीर श्रौर श्राकाश-मण्डल की तरह शान्त श्रौर शोभामय है। संसार के किसी दार्शनिक ने ऐसे मेधावी टीकाकारों श्रौर व्याख्याताश्रों को श्राकिषत नहीं किया, जैसे कि शंकर ने, किसी के इतने श्रनुयायी नहीं हुये जितने कि शंकर के। श्रकेले शकर ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बौद्धों के बौद्धिक साम्राज्य को नष्ट करके वेदात की दुन्दुिस बजा दी।

शकर का समय (७८८—८२० ई०) बताया जाता है। उनकी श्रवस्था सिर्फ बत्तीस वर्ष की हुई। कहते है कि श्राठ वर्ष की श्रवस्था तक वे सब वेद पढ़ चुके थे। ब्रह्मचर्यावस्था से ही उन्होंने संन्यास ले लिया। शकर का हृदय बड़ा मृदुल था। कहा जाता है कि संन्यास-धर्म के विरुद्ध उन्होंने श्रपनी मृतक माता का दाह-संस्कार किया। उनकी मृत्यु केदार-नाथ( हिमालय ) में हुई।

एक किंवदन्ती के पता चलता है कि शंकर की कुमारिल से मेंट हुई थी। कुमारिल ने बौद्धों का खण्डन करके अपने कर्म-प्रधान दर्शन का प्रचार किया था। कुमारिल के शिष्य मण्डनिमश्र से शकर को घोर शास्त्रार्थं करना पड़ा। इस शास्त्रार्थं में मण्डन मिश्र की पत्नी 'भारती' मध्यस्थ थीं। मंडन मिश्र मीमांसा के ब्रद्धितीय पंडित थे। उनके दर्वाज़े पर कीरांगनाएं (सारिकाए) 'प्रामाण्यवाद' के विषय में बातें करती थीं। शंकर से परास्त हो कर वे ब्रद्धेत-वादी 'सुरेश्वराचार्य' वन गये। इन कथाओं में कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह बताना कठिन है। सुरेश्वर को मंडन मिश्र के नाम से कई प्रसिद्ध लेखकों ने उद्धृत किया है।

श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों श्रीर भगवद्गीता पर भाष्य विदान्त का साहित्य

जनके सरल प्रकरण-ग्रन्थ है। इसके श्रतिरिक्त उनके सरल प्रकरण-ग्रन्थ है। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने दिल्जामूर्ति स्तोत्र, हिरमीडे स्तोत्र, श्रानंदलहरी, सौन्दर्यलहरी श्रादि भी लिखे हे। श्रपनी कृतियों से शकराचार्य किन, भक्त श्रीर दार्श-निक सभी सिद्ध हो जाते हैं। उनके दर्शन को किसी ने श्रद्ध तवाद, किसी ने मायावाद या मिथ्यालवाद श्रीर किसी ने (श्राधुनिक काल में) रहस्यवाद का नाम दिया है।

शाकर भाष्य पर पद्मपाद ने "पंचपादिका" तिखी श्रौर श्री वाचस्पति मिश्र ने "भामती।" वाचस्पति मिश्र ने सभी श्रास्तिक दर्शनों पर महत्त्व पूर्ण ग्रंथ लिखे है, परंतु उनमें "भामती" का, जो कि उनकी श्रंतिम कृति है, स्थान सब से ऊँचा है। 'पचपादिका' पर प्रकाशात्मन् ने 'विवरण' लिखा। "भामती" पर श्रमलानंद का 'कल्पतरु' श्रौर उस पर श्रप्य दीचित का 'कल्पतरु-परिमल' प्रसिद्ध हैं। "भामती" श्रौर 'विवरण' के नाम से श्रद्ध तवेदांत के दो संप्रदाय चल पड़े। 'सर्वदर्शन संग्रह' के लेखक माधवाचार्य ने 'विवरण-प्रमेय-संग्रह' श्रौर 'पंचदर्शी'

१-प चपादिका टीका सिर्फ पहले चार सूत्रों ( चतु सूत्री ) पर है।

दो प्रन्थ लिखे है। शाकर-भाष्य पर श्रानंदिगिरि का 'न्याय-निर्ण्य' श्रीर गोविंदानंद की 'रत्नप्रभा' भी प्रसिद्ध है। शकर के शिष्य सुरेश्वर ने 'नेष्कर्म्य सिद्धि' श्रीर 'वाक्तिंक' दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सुरेश्वराचार्य के शिष्य श्री सर्वज्ञसुनि का 'संचेप शारीरक' भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है। श्रीहर्प का 'खंडन-खंड-खाद्य' (११६० ई०) तर्जनात्मक ग्रन्थों में बहुत प्रसिद्ध है। उक्त ग्रन्थ पर चित्सुखाचार्य की 'चित्सुखी' महत्वपूर्ण टीका है। नवीन ग्रन्थों में मधुसूदन सरस्वती की 'श्रह्नेतसिद्धि' बहुत प्रसिद्ध है। धर्मराजाध्वरीन्द्र की 'वेदान्त-परिभापा' (१६ वीं शताब्दी) वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रमाणों के श्रतर्गत वर्णन करती है। 'शिखामणि' उस पर टीका है। सदानद का 'वेदात सार' सरख रूप में वेदांत का तत्व समकाता है।

पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय दर्शनों की उन्नित श्रीर विस्तार टीकाश्रों के रूप में हुआ है। टीका लिखना हमारे यहां छोटा काम नहीं समका जाता था। भारत के वहे-वहे विचारक टीकाकार के रूप में ही जनता के सामने श्राए है। प्रत्येक टीकाकार मूज-प्रन्थ से कुछ श्रधिक कहने की चेष्टा करता है। वाचस्पित, सुरेश्वर, प्रकाशात्मन् जैसे प्रतिभाशात्ती लेखकों पर किसी भी देश को गर्व हो मकता है, परंतु वे श्रपने को टीकाकार या व्याख्याता के श्रतिरिक्त कुछ नहीं समकते। भारतीय दार्शनिकों ने वैयक्तिक यश की विशेष परचाह न की, उन्होंने जो कुछ किया श्रपने सप्रदाय के लिए किया। फिर भी यह ठीक है कि कभी-कभी टीकाश्रों श्रीर उपटीकाश्रों की सरया चेध सीमा का उल्लंघन कर जाती है। 'वेदान्त-सूत्रों' से 'कल्पतर-परिमल' तक टीकाश्रों या व्याख्याओं की गिनती श्राधुनिक विद्यार्थों के लिए विस्मय-जनक है।

मीमांसा की श्रालोचना

शाकर भाष्य में भारत के प्राय सभी दर्शनों की श्रालोचना की गई है। मीमासकों श्रीर वेदांतियों का मत्गड़ा मुख्यत दो विषयों पर है। प्रथमतः, मीमांसक कर्म से मुक्ति मानते हैं ग्रौर वेदांती ज्ञान से । कुछ विचारकों का मत ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद भी है पर वेदांत उससे सहमत नहीं है । दूसरा भगड़ा श्रुतियों के प्रतिपाद्य के विषय में हैं । मीमांसकों के मत में वेद कर्म-परक हैं, ज्ञान-परक नहीं । वेदांतियों की सम्मति में ब्रह्म का ज्ञान कराना ही श्रुतियों का परम उद्देश्य है । इन दोनों मत- भेदों का हम क्रमशः वर्णन करेंगे ।

कर्म से मोच की प्राप्ति किस प्रकार होती है इसका वर्णन हम मीमांसा कर्म और ज्ञान— के प्रकरण में कर चुके हैं। मीमांसक विचारकों मोक्ष के साधन के अनुसार काम्य तथा प्रतिषिद्ध कर्मों के त्याग श्रीर नित्य कर्मों के सतत अनुष्ठान से मुक्ति मिन सकती है। नित्य कर्मों से ताल्पर्य संध्या-बंदन श्रादि से है। वेदांतियों का कथन है कि नित्य-कर्म सब के लिए एक-से नहीं है, वे वर्णाटि की अपेचा रखते है, और द्वेत की भावना के बिना अनुष्ठित नहीं हो सकते। द्वेत-भावना अज्ञान है, उससे मोच की श्राशा नहीं की जा सकती। मीमांसक भी मानते है कि कर्म-फल से खूटने पर ही मुक्ति होती है। परंतु कर्म का मृत्न श्रज्ञान है, श्रज्ञान को नष्ट किये बिना, केवल काम्य और प्रतिपिद्ध कर्मों को छोड़ देने से, कर्म की जड़ नष्ट नहीं हो सकती और कर्म-फल से छुटकारा भी नहीं मिल सकता।

मोच कर्म का फल नहीं हो सकती; इस विषय में श्री सुरेश्वराचार्य, शाकर-भाष्य का श्रनुसर्ग करते हुए कहते हैं :—

> उत्पाद्य माप्य संस्कार्य विकार्य च क्रियाफलम् । नेवं सुक्तिर्यतस्तस्माकर्म तस्या न साधनम् ॥ नैष्कर्म्य सिद्धि । १।४३

कर्म का फल या तो उत्पाद्य (उत्पन्न करने योग्य वस्तु ) होता है या विकार्य; या संस्कार्य श्रयवा श्राप्य (प्राप्य)। मुक्ति इनमें से कुछ भी नहीं है इसिताए वह कर्म का फल नहीं हो सकती। श्री शंकराचार्य तिखते हैं:—

यस्यतूरपाद्यो मोचस्तस्य मानस, वाचिकं, कायिकं वा कार्यमपेचते इति युक्तम् । तथा विकार्यत्वे च तयोः पचयोमो चस्य ध्रुवमनित्यत्वम् ।

अर्थात् यदि मोच को उत्पाद्य या विकार्य मानें तो मुक्तावस्था अनित्य हो जायगी। इसी प्रकार संस्कार का अर्थ है दोष दूर करना या गुणारोपण करना। परंतु मोच तो अपने ही स्वरूप के आविर्माव को कहते हैं। मुक्त होने का अर्थ कहीं जाना भी नहीं है। संयोग का अन्त वियोग में होता है, इसिच्चए किसी देश या स्थान-विशेष की प्राप्ति मोच नहीं है (संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिजामोऽपि—सांख्यस्त्र)। इस प्रकार मोच कर्म का फल नहीं हो सकती।

तब क्या कर्म मोच-प्राप्ति में बिलकुल सहायक नहीं हो सकते ? वेदांत का उत्तर है कि कर्म 'श्रारादुपकारक' या सहायक मात्र हैं। श्रुच्छे कर्मों से चित्त-शुद्धि श्रीर विघ्नों का नाश होता है जिससे कि मुमुच्च को शीव्र ज्ञान हो जाता है। परंतु मुक्ति का 'नियतपूर्ववृद्धि' कारण ज्ञान ही है। गीता कहती है,

> श्रारुरुत्तोर्मुनेयोंगं कर्म कारण मुन्यते । योगारुद्धस्य तस्यैव शमः कारण मुन्यते ॥

श्रर्थात् जो मुनि योगारूढ़ होना चाहता है उसे कर्मी से सहायता मिल सकती है, परंतु योगारूढ़ के लिये 'शम' ( संन्यास ) ही साधन है । इस प्रकार कर्म दूरवर्त्ती उपकारक हैं श्रीर ज्ञान साज्ञात् उपकारक है ।

श्रव हम दूसरे विवाद-ग्रस्त प्रश्न पर श्राते हैं। प्रमाकर का मत है श्रु ति का प्रतिपाद्य केवल कि वेद के सब वाक्य किया-परक हैं, सब श्रुतियां कर्म या ब्रह्म भी? 'कुछ करो' का उपदेश करती हैं, 'श्रमुक वस्तु का ऐसा स्वरूप या धर्म है' यह बतलाना श्रुति का उद्देश्य नहीं है। पारिभा-पिक शब्दों में वेद में 'सिद्ध वस्तु' के बोधक वाक्य नहीं हैं। प्रभावर का

मत है कि भाषा-ज्ञान बिना कार्य-परक वाक्यों के नहीं हो सकता। 'गाय जाओ' 'अश्व जाओ' इन दो वाक्यों से गाय और अश्व का भेद समक्त में आता है। इसी प्रकार 'गाय जाओ' और 'गाय को बॉघो', इन आज्ञाओं का पाजन होता हुआ देखकर बाजक 'जाओ' और 'बॉघो' का अर्थ-भेद जान सकता है। सारे सार्थक वाक्यों का संबंध किसी कर्म या क्रिया से होना चाहिए। प्रत्येक शब्द का किसी क्रिया से संबंध रहता है जिससे कि उस शब्द का अर्थ-ज्ञान हुआ था।

श्रद्धेतवादी उत्तर दे सकता है कि शुरू में शब्दों का श्रर्थ किसी प्रकार भी सीखा जाय, बाद को शब्दों का प्रयोग किया की श्रोर संकेत किये बिना सर्वथा संभव है। कुमारिल इस तथ्य को समस्ता है, परंतु श्रुति श्रात्म-ज्ञान का साधन है, यह उसे भी स्वीकार नहीं है। श्रपने मत की पुष्टि के लिए कुमारिल ने 'प्रमाण-व्यवस्था' की दुहाई दी है। प्रत्येक प्रमाण का विषय निश्चित है; एक प्रमाण का विषय दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यच का विषय श्रुति से जाना जाय यह उचित नहीं है श्रुति का विषय ख़ास तौर से, दूसरे प्रमाणों का श्रज्ञेय होना चाहिए। जहां प्रत्यचादि से काम चल जाय वहां श्रुति उद्धृत करने की क्या श्रावश्यकता है ? क्योंकि श्रात्मा एक सिद्ध वस्तु है, उसे दूसरे प्रमाणों से जाना जा सकता है; इसलिए श्रात्मा को श्रुति का प्रतिपाद्य मानना ज़रूरी नहीं है।

'प्रमाण' का यह तत्त्रण वेदांत कोभी स्वीकार है। वेदांत-परिभाषा के श्रनुसार।

## श्रनधिगताबाधित विषयज्ञानत्वं प्रमात्वम् ।

श्रनिधगत श्रौर श्रबाधित श्रथं-विषयक ज्ञान को प्रमा कहते हैं। ऐसे ज्ञान का साधन 'प्रमाण' है। प्रमाण के इस लच्चण को 'भामती' भी स्वीकार करती है (श्रबाधितानिधगता संदिग्धबोध जनकत्वंहि प्रमाण्वं प्रमाणानाम्—११११४)। इस लच्चण के श्रनुसार श्रुति की विषय-वस्तु प्रमाणान्तर से अज्ञेय होनी चाहिए। वेटांतियों का कथन है कि घात्मा का ज्ञान श्रुति की सहायता के विना नहीं हो सकता। इस प्रकार 'ब्रह्म श्रुति का प्रतिपाद्य है' इसकी असंभावना नष्ट हो जाती है।

यदि श्रुति के सब वाक्यों को क्रिया-परक माना जाय तो निपेध-वाक्य जैसे 'ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए' व्यर्थ हो जाएगे। इस के भ्रालावा श्रुति के पचासों वाक्यों की कार्य परक व्याख्या संमव नहीं है। 'उस समय एक श्रद्धितीय सत् ही वर्त्तमान था' इस वाक्य की कार्य-परक व्याख्या नहीं हो सकतो। 'में उस श्रीपनिपट (उपनिपदों में वर्णित) पुरुप के विपय मे पूछता हूं' (तं वौपनिपद पुरुप पृच्छािस) इत्यादि से सिद्ध होता है कि उपनिपदों में मुख्यत्या श्राह्म-तत्व का प्रतिपादन है।

श्री गकराचार्य कही-कहीं कहते हैं कि बहा सिर्फ श्रुति-द्वारा ज्ञेय है, श्रम्य प्रमाणों का विषय नहीं हैं। श्रम्यत्र उनका कथन है कि 'सिद्ध वस्तु' होने के कारण बहा-विचार में श्रुति, प्रत्यचादि सब का प्रामाण्य है श्रीर सब का उपयोग होना चाहिये। बहा-ज्ञान का फल ही श्रमुभव-विशेष है।

### वेदांत मे तर्क का स्थान

बहाज्ञान स प्रमाणों का क्या उपयोग है इसी से संबद्ध यह प्रश्न भी है कि वेदातशास्त्र में तर्क का क्या स्थान है? इस विषय से भी शकराचार्य ने परस्पर-विरोधी वार्तें कही है। 'तर्काप्रतिष्ठानात्' सूत्र पर भाष्य करते हुए शंकर कहते हैं कि ब्रह्म जेस गम्भीर विषय में तर्क को चुप रहना चाहिए क्योंकि तर्क अप्रतिष्ठित है। यह बहुधा देखा गया है कि एक तार्किक की युक्तियों का दूसरा अधिक चतुर तार्किक खरडन कर डालता

१ न च परिनिष्ठित वन्तु स्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि विपयत्व ब्रह्मण । १, १, ४ (पृ॰ ६३) ।

२ श्रुत्याद्योऽनुमवाद्यम्च यथा सभव मिह प्रसाग्रम्, त्रानुभवावसानत्वाद् भूत वस्तु विपयत्याच ब्रह्मज्ञानस्य । १, १, २ ( पृ० ५२ )

है। तर्क-ज्ञान ग्रापस में विरोधी भी होते हैं--तर्क से परस्पर-विरुद्ध बातें भी सिद्ध की जा सकती हैं।

इस पर प्रतिपत्ती कहता है कि 'तर्क अप्रतिष्ठित है' यह भी तो बिना तर्क के सिद्ध नहीं हो सकता। न बिना तर्क के लोक-व्यवहार ही चल सकता है। शंकर उत्तर देते हैं कि कुछ विपयों में तर्क अवश्य उपयोगी होता है, पर ब्रह्म-विषय में नहीं।

दूसरे स्थानों में शंकर तर्क की प्रशंसा करते हैं। माण्ड्क्य-कारिका (३११) पर टीका करते हुए वे कहते हैं कि केवल तर्क से भो श्रद्धेत का बोध हो सकता है। गीता में 'ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता' ऐसा कहने वालों को डॉटते हुए वे कहते हैं:—

तथा च तद्धिगमाय श्रनुमाने श्रागमे च सित ज्ञानं नोश्ययत इति साहस मेतत्। गीता २।२१।

श्रर्थात्—श्रनुमान श्रीर श्रुति के रहते हुए यह कहना कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, साहस्र-मात्र है। यहां श्राचार्य ने यह मान लिया है कि श्रनुमान प्रमाण ब्रह्म-ज्ञान में सहायक होता है। यहीं पर शंकर कहते है कि ब्रह्म इन्द्रियातीत भी नहीं है,

करणा गोचरत्वादिति चेन्न शास्त्राचार्यो पदेश शमदमादिसंस्कृतं मन श्रात्मदर्शने करणम् ।

शास्त्र श्रोर श्राचार्य के उपदेश श्रोर शम, दस श्रादि से शुद्ध किया हुश्रा मन श्रात्म-दर्शन का साधन होता है। प्रश्न यह है कि शंकर की इन विरोधी उक्तियों का सामंजस्य कैसे किया जाय?

डायसन थ्रादि विद्वानों ने यह लचित किया है कि 'तर्क' की भरसक बुराई करते हुए भी शंकराचार्य ने श्रपने ग्रंथों में तर्क का स्वच्छन्द प्रयोग किया है। वस्तुतः शंकर की गणना संसार के श्रेष्टतम तर्क-विशारदों में होनी चाहिए। फिर उनका तर्क के विरोध में इतना श्राग्रह क्यों है ? इस

१ सिस्टम श्राव् वेदात, पृ० ६६

प्रस्त के उठानेवाले इस बात को भुला देते हैं कि शंसर ने क्हीं-क्हीं तर्के की प्रशंसा भी की है। प्रश्त शंकर की इन विभिन्न प्रमृत्तियों में संगिति स्थापित करने का है।

शंकर के एक कथन से यह सिद्ध होता है कि वे तर्क को प्रमाणें ( प्रत्यच, श्रनुमान श्रादि ) से मिश्र समस्ते थे। न्याय का भी यही मत है। वात्यायन को सम्मित में तर्क प्रमाणों से भिन्न प्रमाणों का श्रनुप्राहक ( सहायक ) मात्र है। वेदात स्त्र २, २, २= मे श्राचार्य विज्ञानवाद का खगडन करते हुए कहते हैं, कि 'जो प्रमाणों से जाना जाय वह संभव है, श्रन्यथा श्रसंभव, संभवता श्रीर श्रसंभवता प्रमाणों से निरपेच नहीं जानी जा सकती। प्रमाण-सिद्ध वस्तु का संभावना-श्रसभावना के विचार से श्रपलाप नहीं हो सकता। वे जो यात श्रनुभव-सिद्ध है, जैसे वाह्य जगत की सत्ता, उसका तर्क से खगडन नहीं किया जा सकता। इसलिए शंकर का मत है कि तर्क को विश्व खल नहीं हो जाना चाहिए। "श्रुति से श्रनुगृहीत तर्क का ही, श्रनुभव का श्रग होने के कारण, श्राश्रय लिया जाता है।" अभिप्राय यह है कि जो तर्क श्रनुभव पर श्राश्रित नहीं है, वह शुक्क, सारहीन श्रथवा श्रप्रतिष्ठित होता है। पंचदशी कहती है —

म्वातुभूत्यनुसारेण तक्यंताम् मा कुतक्यंताम्

नीचे अर्थात् अपने अनुभव के अनुसार तर्क करो, कुतर्क का जाल मत फैलाओ। शंकर के मत में निरंकुश तर्क की अपेना अनुमान-मूलक तर्क

रे श्रुत्यनुगृहीत एव ह्यत्र तर्कोऽनुभवाद्गत्वेनाश्रीयते । वे॰ भा २,१,६

१ तर्को न प्रमाण सगृहीतो न प्रमाणान्तर, प्रमाणानामनुबाहकस्तत्व ज्ञानाय कल्पते । वात्स्यायन भाष्य, (चौखम्बा॰ डा॰ गगानाथ भा द्वारा सपादित), पृ॰ ३२

२ प्रमाण प्रवृत्यप्रवृत्ति पूर्वकौ सभवासभवाववधार्येते न पुन सभवा सभव पूर्विके प्रमाण प्रवृत्यप्रवृत्ती । सर्वेरेव प्रमाणे र्वाह्योऽयं उपलम्यमान कथ व्यतिरेकाव्यतिरेकादि विकल्पे नभवतीत्युच्येतोपलब्धे रेव १ वे० भा० २, २, २८।

श्रिधक प्रवल हैं। स्वयं श्रनुमान प्रत्यत्त पर श्राश्रित है। इस प्रकार प्रत्यत्त या श्रनुभव वेदांत में श्रन्यतम प्रमाण है। वेदांत का प्रत्यत्त-विषयक मत महत्त्व पूर्ण भी है। प्रमाणों में हम केवल इसी का वर्णन करेंगे। सांख्य श्रीर वेदांत के प्रत्यत्त-संबंधी विचारों में बहुत समता।

वेदांती प्रत्यच प्रमाण को 'श्रपरोच्' कहना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी प्रकार का भी साचात् ज्ञान ( डाइरेक्ट प्रत्यक्ष या अपरोक्ष एक्सपीरियेंस प्रत्यच या श्रपरोच ज्ञान है । इंद्रिय-संनिकर्ष सर्वत्र प्रावश्यक नहीं है। सांख्य के मत मे दस इंद्रियां श्रीर मन श्रहंकार का कार्य हैं, यहां उन्हे भौतिक माना जाता है । श्रंतःकरण भी भौतिक है । वेदांती मन, बुद्धि, चित्त श्रीर श्रहकार को श्रंतःकरण-चतुष्टय कहते हैं; सशय, निश्चय, स्मरण श्रीर गर्व क्रमशः इनके धर्म हैं। एक ही श्रंतःकरण (श्रांतरिक इंदिय) के चार कियायें करने के कारण यह चार नाम हैं। चारों भूतों का कार्य होते हुए भी श्रतःकरण में तेजस् तत्त्व की प्राधानता है। सुषुप्ति के श्रतिरिक्त सब दशाश्रों मे श्रंतःकरण सिकय रहता है। सांख्य की तरह वेदांत मे भी श्रंतःकरण की वृत्तियां मानी जाती हैं। पदार्थी के प्रत्यज्ञ में क्या होता है ? श्रंतःकरण की वृत्ति, किरण की भाँति, निकल कर पदार्थ का श्राकार धारण कर लेती है। सांख्य के पुरुप की तरह वेदांत की श्रात्मा श्रपने चैतन्य से वृत्तियों को प्रकाशित कर देती है श्रौर तव ज्ञान उत्पन्न होता है।

वेदांत में 'ज्ञान' का प्रयोग दो अधीं में होता है। एक अर्थ में वृत्तियों को प्रकाशित करनेवाला चेतन-तत्त्व ही जिसे सािच्च-चेतन्य कहते हैं, ज्ञान वा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान श्रात्मा का गुगा नहीं है, बल्कि स्वरूप ही है। चेतन-तत्त्व ही ज्ञान है। इस प्रकार वेदांत का मत न्याय-वैशेषिक से

१ प्रत्यक्षपूर्वकत्वादनुमानस्य वृहदा० उप० भा० १।२।१

भित है। दूसरे पर्ध में चेतन्य से श्रमाशित बुद्धिवृत्ति ही ज्ञान है। वह मत सार्य के समान ह । पहले श्रध में ज्ञान नित्य, श्रसं श्रीर निर्विकार है, दूसरे स्थे में ज्ञान परिवर्त्तित होता रहना है। पहले ज्ञान को 'साचि-ज्ञान' श्रार दूसरे को 'वृत्ति-ज्ञान' कहने हे। व्याठक इन शक्दों को श्रव्ही नरह याद पर लें। साजिज्ञान सुपुष्ति में भी बना रहता ह, वृत्तिज्ञान द्रष्टा श्रीर दस्य के संयोग का फल न संबद्ध होना ही 'जीव' की सत्ता का हेतु है। सुषुप्ति-अवस्था मे वस्तुतः जीव की, जो कि कर्ता और भोक्ता है, सत्ता नही रहती। उपनिषद् में लिखा है कि सब प्राणी प्रतिदिन सत् ( ब्रह्म ) से संपन्न होते है, पर इसे जानते नहीं। सुषुप्ति में मनुष्य को, बिक हर प्राणी को, ब्रह्मरूपता प्राप्त हो जाती है ( समाधिसुषुप्ति मुक्तिषु ब्रह्मरूपता )। अन्तःकरण के निष्क्रिय हो जाने के कारण सुषुप्ति में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता।

हम ने कहा कि सुषुप्ति-अवस्था में सिर्फ़ अज्ञान की उपाधि रह जाती

है। यहां उपाधि का अर्थ समस्त लेना चाहिए।

यदि 'क' नामक वस्तु 'ख' नामक वस्तु से

संसक्त हो कर 'ख' में अपने गुणों का आरोपण कर दे तो 'क' को 'ख'

की उपाधि कहा जायगा (स्विस्मिन्निव स्वसंसिर्गिणि स्वधर्मासंजक
उपाधि: उपसमीपे स्थित्वा स्वीय रूप सन्यन्नाद्धातीत्युपाधिः)।

आकाश न्यापक है, परतु घट से जो आकाश है वह परिन्छिन्न है।

शास्त्रीय भाषा में हम कहते हैं कि घट की उपाधि से आकाश परिन्छिन्न

हो जाता है। घटाकाश, सठाकाश आदि उपाधि-सहित आकाश की

संज्ञाएं है। इसी प्रकार अविद्या या माया की उपाधि से वेदांत का 'ब्रह्म'

'जीव' वन जाता है।

जपर कहा गया है कि वेदांत के मत में स्वय्न के ज्ञेय-पदार्थों की भी सत्ता होती है। यह सत्ता किस प्रकार की है, यह आगे बतलाया जायगा। अम के पदार्थ की भी सत्ता होती है। शुक्ति में जो रजत दिख-लाई देती है, रज्जु में जो सर्प दीखता है, उनका भी अस्तित्व होता है। ज्ञान बिना विषय के नहीं होता, इस सिद्धांत को अच्छी तरह याद रखना चाहिए।

नैयायिकों श्रोर बौद्धों की दी हुई सत्पदार्थ की परिभाषा हम देख भू चुके हैं। वेदांतियों ने भी सत् की श्रलग परिभाषा की है। जिसकी सत्ता हो उसे सत्पदार्थ नहीं कहते। असत्पदार्थ उसे कहते हैं जिसका तीनों कार्लों में 'बाध' न हो। तीनों कार्लों में स्थिर रहनेवाली वस्तु 'सत्' है। जिसकी कभी, तीनों कार्लों में प्रतीति न हो वह 'श्रसत्' है। वेदातियों के मत में केवल ब्रह्म ही सत्पदार्थ है। खपुष्प श्रीर बंध्यापुत्र श्रसत्पदार्थों के उदा-हरण हैं।

शुक्ति में जो रजत प्रतीत होती है वह न सत् है, न श्रसत्। शुक्ति-रजत को सत् नहीं कह सकते क्योंकि बाद को शुक्तिका-ज्ञान से उसका 'बाध' हो जाता है; उसे श्रसत् भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी प्रतीति होती है। सत्त्याति (रामानुज की) श्रोर श्रसत्त्याति (शून्य-वादी की) दोनों ही अम की ठीक न्याख्याएं नहीं हैं। श्रख्याति, श्रन्यथा-ख्याति श्रोर विपरीतख्याति भी सदोष हैं। वेदात के मत में भ्रम की न्याख्या श्रनिर्वचनीय-ख्याति से ठीक-ठीक हो सकती है। श्रम में जो पदार्थ दीखता है वह 'श्रनिर्वचनीय' है।

श्रनिर्वचनीय एक पारिभाषिक शब्द है; पारुकों को इसका श्रर्थ ठीकठीक समम्म लेना चाहिए। लोक में श्रनिर्वचनीय का श्रर्थ श्रवर्णनीय
सममा जाता है, इसीलिए श्रक्सर श्रात्मा या ब्रह्म को श्रनिर्वचनीय कह
दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म श्रनिर्वचनीय नहीं है। जो चीज सत् भी
न कही जा सके श्रीर श्रसत् भी न कही जा सके उसे श्रनिर्वचनीय कहते
हैं। श्रनिर्वचनीय का श्रर्थ है 'सदसद्-विलच्छा' (सत् श्रीर श्रसत्
से भिन्न)। ब्रह्म तो सत् है, श्रनिर्वचनीय नहीं। वेदाती लोग
माया या श्रविधा को श्रनिर्वचनीय कहते हैं। माया या श्रज्ञान का वर्णन
न सत् कहकर हो सकता है, न श्रसत् कहकर, सत्त्व श्रीर श्रसत्त्व से वह
श्रनिर्वचनीय है। भ्रात ज्ञान में जो पदार्थ दीखता है वह भी श्रनिर्वचनीय
है श्रर्थात् श्रनिर्वचनीय श्रविद्या, माया या श्रज्ञान का कार्य है। इसी
प्रकार स्वप्त के पदार्थ भी श्रनिर्वच्य हैं। यही नहीं जामतावस्था के

१ न प्रकाश मानता मात्र सत्वम्-भामती।

पदार्थ भी मायामय हैं, अनिर्वचनीय हैं। यही वेदांत का मायावाद है। पाठक याद रक्कें, वेदांत यह नहीं कहता कि जगत् है ही नहीं अथवा जगत् के पदार्थों की सत्ता नहीं है। यदि ऐसा होता तो जगत् अनिर्वचनीय न हो कर असत् होता, जैसा कि माध्यमिक का मत बतलाया जाता है। जगत् मिध्या है, शून्य नहीं, अनिर्वचनीय है, असत् नहीं। शून्यत्व और मिध्यात्व में भेद है इसिलिये शून्यवाद और अनिर्वचनीयवाद भी भिज-भिज हैं।

वेदांत का कारणता-संबंधी सिद्धांत 'विवर्त्तवाद' कहलाता है। हम
देख चुके हैं कि नैयायिक का श्रसत्कार्यवाद श्रीर
सांख्य का सत्कार्यवाद दोनों कि तिनाई में डाल
देते हैं, दोनों सदोष हैं। इसिलये वेदांत का कथन है कि उत्पत्ति से पहले
कार्य को न तो नैयायिकों की तरह श्रसत् मानना चाहिए, न सांख्यों
की तरह सत्। कार्य वास्तव में श्रनिर्वचनीय होता है। सत् कारण से
श्रनिर्वचनीय कार्य उत्पन्न होता है। श्रनिर्वचनीय कार्य का पारिभाषिक नाम
'विवर्त्त' है। परिणामवाद (जो कि सांख्य का सिद्धांत है) श्रीर विवर्त्तवाद
में क्या भेद है इसे वेदांत परिभाषा इस प्रकार बतलाती है,

परिगामो नामोपादान सम सत्ताक कार्यापत्तिः। विवर्त्ता नामोपादान विषम सत्ताक कार्यापत्तिः।

श्रर्थात्—उपादान कारण का सदश कार्य परिणाम कहलाता है श्रीर विषम कार्य विवर्त्त । यह सादश्य श्रीर विषमता सत्ता की श्रेणी या प्रकार में होती है । दही दूध का परिणाम है श्रीर सर्प रस्सी का विवर्त्त । दही श्रीर दूध की सत्ता एक प्रकार की है, सर्प श्रीर रस्सी की दो प्रकार की । सर्प की सत्ता सिर्फ्त कल्पना में है; देश श्रीर काल में नहीं ।

१ पृष्ठ १४१ वेदातसार मे लिखा है.— सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः श्रतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवत्तं इत्युदीरितः।

बह्म की सत्ता 'पारमार्थिक' या तात्त्विक सत्ता है, इस सत्ता का कभी 'बाध' नहीं होता । स्वम के पदार्थीं की 'प्राति-तीन प्रकार की सत्ताए मासिक' सत्ता है, शुक्ति में दीखनेवाली रजत की सत्ता भी ऐसी ही है। 'प्रातिभासिक' सत्तावाले पदार्थ सब देखने-वालों के लिये एक-से नहीं होते, उन्हे लेकर व्यवहार नहीं किया जा सकता। जगत के कुसी, मेज़, बृच श्रादि पदार्थी की 'न्यावहारिक' सत्ता है जो सब देखनेवालों के लिये एक सी है। स्वप्न श्रीर अम के पदार्थी का बाध या नाश जाम्रतावस्था या ठीक व्यावहारिक ज्ञान से हो जाता है। जाप्रतावस्था के पदार्थ भी, जिनकी न्यावहारिक सत्ता है, तत्त्वज्ञान होने पर नष्ट हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञानी के लिये ब्रह्म के श्रतिरिक्त कोई सत्पदार्थ नहीं है। जैसे जागे हुये के जिये स्वप्न के पदार्थ मूठे हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानी के लिये जगत् मिथ्या हो जाता है। ग्रब पाठक 'विवर्त्त' का अर्थ समक गये होंगे। सर्प रस्ती का विवर्त्त है क्योंकि उसकी सत्ता रस्सी से भिन्न प्रकार की है-रस्सी की व्यावहारिक सत्ता है श्रौर सर्प की प्रातिभासिक । इसी प्रकार जगत् ब्रह्म का विवर्त्त है, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है श्रीर जगत की व्यावहारिक।

प्रत्यच श्रादि प्रमाणों से न्यावहारिक सत्तावाने जगत के पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म के ज्ञान के लिए श्रुति ही एक मान्न श्रवलंबन है। उपनिषदों में जो परा श्रीर श्रपरा विद्याशों का भेद किया गया है, वह शंकर को स्वीकार है। श्रपरा विद्या की दृष्टि से जीव श्रीर जद पदार्थ बहुत से हैं, संसार में भेद है। इसके बिना न्यवहार नहीं चन सकता, इसलिए इसे न्यावहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। सब जीवों की एकता श्रीर विश्व-तत्त्व के ऐक्य का ज्ञान परा विद्या है। क्योंकि उपनिपद इस ज्ञान की शिचा देते हैं, इस-निए उपनिपदों की भी 'परा विद्या' साल है। परा विद्या वह है जिससे सका ज्ञान हो (श्रथ परा यथा हिस्तिगम्यते)। इस प्रकार

'पारमार्थिक ज्ञान' श्रीर 'व्यावहारिक ज्ञान' में भेद है। श्रद्वेत दर्शन में इस भेद का महत्वपूर्ण स्थान है। तर्काप्रतिष्ठानात—सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य कहते हैं कि एक तार्किक की युक्तियों का दूसरा तार्किक खंडन कर डालता है। संसार के तीनों कालों के तार्किकों को इकट्ठा करना संभव नहीं है जिससे कि सत्य का निश्चय किया जा सके। इसलिए तर्क श्रप्रतिष्ठित है। श्रुति श्रीर तर्क में विरोध होने पर तर्क को त्याग देना चाहिए।

श्रुति कहती है कि विश्व मे एक ही चेतन तत्त्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। यह तत्त्व सत्, चित् श्रौर श्रानंद स्वरूप है। परंतु हमारा ब्यावहारिक ज्ञान इसके विरुद्ध साची देता है, इसका क्या कारण है ? शंकर का उत्तर है कि इसका कारण 'श्रध्यास' या मिध्या-ज्ञान है।

'जो जैसा न हो उसे वैसा जानना' यह श्रध्यास का लक्षण है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु के गुणों का श्रारोप श्रौर प्रतीति श्रध्यास है। रज्जु में सर्प का दीखना, श्रुक्ति में रजत की प्रतीति, रेते में जल का श्रनुभव यह सब 'श्रध्यास के उदाहरण हैं। श्रध्यास का श्रथ्य है मिथ्याज्ञान (एतावता मिथ्या ज्ञान-मित्युक्तं भवति—भामती)। श्री शंकराचार्य ने श्रध्यास का लक्षण 'स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः' किया है। स्मृति ज्ञान में ज्ञान का विषय उप-स्थित नहीं होता, इसी प्रकार मिथ्याज्ञान का विषय भी सद्भूप से वर्तमान नहीं होता। स्वप्न-ज्ञान भी श्रध्यास-रूप है। यथार्थ ज्ञान में ज्ञान का विषय जैसा जाना जाता है वैसा उपस्थिति होता है। श्रात्मा में जो परिच्छिन्नता, श्रनेकता श्रौर दुःख की प्रतीति होती है, उसका कारण श्रध्यास है। श्रज्ञानवश हम श्रात्मा में श्रनात्मा के गुणों का श्रारोप कर डालते हैं श्रौर श्रनात्मा में श्रात्मा के। हम श्रात्मा को सुखी, दुःखी,

१ वेदात भाष्य भूमिका

कृश श्रीर स्यूल कहते हैं तथा देह को चेतन । यह जब श्रीर चेतन का प्रस्पराध्यास है । प्रश्न यह है कि इस प्रकार का श्रध्यास कब श्रीर कैंसे सभव हो सका । पहले प्रश्न के उत्तर में शंकर का कथन है कि यह श्रध्यास श्रनादि श्रीर नैसिगिंक है (स्वाभाविकोऽनादिरयं व्यवहार — वाचस्पति)। दूसरा प्रश्न यह है—श्रात्मा में श्रनात्मा का श्रध्यास संभव नैसे है ? शकर के शब्दों में,

क्यं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् । सर्वेहि पुरोऽवस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मध्यत्ययापेतस्य च प्रत्य-गात्मनोऽविषयत्वं व्रवीपि ।

उच्यते, न तावदयमेकान्तेनाविषय , श्रस्मत्वत्यय विषयत्वात्, श्रपः रोज्ञत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धे । १

प्रश्न-कर्ता कहता है कि श्रात्मा में विषय का, जड़ जगत् का, श्रध्यास कैसे होता है, यह समक्त में नहीं श्राता । जो वस्तु सामने होती है उसी में दूसरी वस्तु का श्रध्यास किया जा सकता है, रस्सी के सम्मुख होने पर ही उसमें सर्प का भूम हो सकता है, श्रापके कथनानुसार तो श्रात्मा विषय नहीं है, प्रमाणों से ज्ञेय नहीं है, फिर उसमें जड़ जगत् श्रीर उसके धमों का श्रध्यास कैसे संभव है ?

उत्तर में शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का विषय ही न हो, ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि आत्मा अन्य विषयों की तरह नहीं जानी जाती, परंतु वह अस्मय्यय का विषय है। 'में हूं' इस ज्ञान में आत्म प्रतीति होती है। चैतन्यमय आत्मा का अपरोत्त ज्ञान भी है।

यि चिदातमा को श्रपरोच न माने तो उसके प्रथित (प्रसिद्ध, ज्ञात) न होने से सारा जगत भी प्रथित न हो सकेगा श्रीर सब कुछ श्रंध या श्रप्रकाश हो जायगा (वाचस्पति)। जगत जह है, वह स्वतः-प्रकाशित

१ वहीं भूमिका।

नहीं है, यदि श्रात्मा को भी स्वतः-प्रकाशित न मार्ने तो जगत् में कहीं भी प्रकाश न मिल सकेगा।

पाठक देखेंगे कि शंकराचार्य की इन पक्तियों में श्रात्म-सत्ता की सिद्धि के लिए एक विशेष प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया गया है। मीमांसकों से शास्त्रार्थ करते समय वेदांती लेखक कह देते हैं कि श्रात्मा श्रुति के बिना ज्ञेय नहीं है। इसका श्रभिप्राय यही समम्मना चाहिए कि श्रात्मा का स्वरूप श्रुति की सहायता बिना प्रत्यचादि प्रमाणों से नहीं जाना ज़ा सकता। परतु श्रात्मा की सत्ता सिद्ध करने के लिए श्रुति की श्रपेचा नहीं है, श्रात्मसत्ता की सिद्धि शब्द प्रमाण पर निर्भर नहीं है। फिर क्या श्रात्म-सिद्धि के लिए किसी श्रीर प्रमाण से काम लेना पढ़ेगा? वेदांत का उत्तर है, नहीं। श्रात्मा स्वयं-सिद्ध है, वह किसी प्रमाण की श्रपेचा नहीं करती।

#### त्रात्मा की स्वयं-सिद्धता

जैन-दर्शन, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग स्रौर मीमांसा में भी श्रात्म-सत्ता को श्रनुमान द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। श्रात्मा को शरीर, इंद्रियों श्रौर मन से भिन्न भी सिद्ध किया गया है। परंतु वेदांत श्रात्म-सत्ता की सिद्धि में श्रनुमान का प्रयोग नहीं करता। जिस श्रनुमान से श्राप श्राज श्रात्मा को सिद्ध करना चाहते हैं उसमें कल कोई श्रापसे बढ़ा तार्किक दोष निकाल सकता है। ईश्वर के श्रनुमान में संसार के विचारकों का एक मत श्राज तक न हो सका। इसलिए वेदांत-दर्शन श्रपने चरम तत्त्व श्रात्मा की सिद्धि के लिए श्रनुमान प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहता।

परतु किसी न किसी प्रकार की युक्ति तो देनी ही पहेगी। इस युक्ति का निर्देश हम अपर कर चुके है। संसार के सारे विचारक एक बात पर एक मत हैं, वह यह कि हमें किसी न किसी प्रकार का ब्रानुभव श्रवश्य होता है। जीवन श्रनुभूतिमय हैं; रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सुख, दु.ख श्रादि का श्रनुभव, श्रपनी चेतना का श्रनुभव, यह जीवन की साधारण घटनाएं है । इस घटना के दृढ़ श्राधार ( नींव ) पर खड़े होकर हमें दार्श-निक प्रक्रिया का त्रारभ करना चाहिए। वेदांत का कथन है कि किसी प्रकार का भी श्रनुभव या श्रनुभृति चैतन्य-तत्त्व के विना नहीं हो सकती। यदि ज्ञेय की तरह ज्ञाता भी जड़ है, तो ज्ञान या चैतन्य की किरण कहां से फूट पहती है ? विश्व-ब्रह्माड से श्रनुभव-कर्त्ता को निकाल दीजिए श्रीर श्राप देखेंगे कि संसार में प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐक्य नहीं हैं, भेद नहीं है । चेतन-तत्त्व के विना विश्व नेत्रहीन हो जायगा (प्राप्त-मान्ध्यमशेपस्य जगतः —वाचस्पति)। इसलिए यदि श्राप चाहते हैं कि श्रापका प्रमाण-प्रमेय व्यवहार चलता रहे, श्रापके तर्क सार्थंक हों, तो श्रापको श्रात्मतत्त्व की स्वय-सिद्धता को स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रात्मा को माने विना किसी प्रकार का श्रनुभव संभव नहीं हो सकता, इसलिए श्रात्मा की सत्ता श्रनुभव या श्रनुभूति (एक्सपीरियेंस) की सत्ता में त्रोतप्रोत है। त्रात्मा न्यापक है श्रीर श्रनुभव न्याप्य, न्यापक के बिना व्याप्य नहीं रह सकता। श्रिग्न के विना धूम की सत्ता संभव नहीं है, यह तर्कशास्त्र का साधारण नियम है। श्री शंकराचार्य लिखते हैं:-

श्रात्मत्वाचात्मनोनिराकरण्शकानुपपत्ति. । नद्धात्माऽआंतुकः कस्यचित्, स्वयं सिद्धत्वात् । नद्धात्मात्मनः प्रमाण्मपेच्य सिध्यति । तस्य हि प्रत्यचादीनि प्रमाणान्यन्याप्रसिद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयंते । . . . श्रात्मातु प्रमाणादि व्यवहाराश्रयत्वाद्धागेव प्रमाणादि व्यवहारात् सिध्यति । न चेदशस्य निराकरणं सभवति । श्रागंतुकं हि वस्तु निराक्षियते न स्व-रूपम् । य एव हि निराकर्चा तदेव तस्य स्वरूपम् । न ह्यग्नेरौप्णयमग्निना निराक्रियते । (वेदांत भाष्य, २।३।७)

इस महत्त्वपूर्ण वाक्य समूह को हमने उसके सौन्दर्य श्रीर स्पष्टता के के कारण विस्तार से उद्धत किया है। इसका श्रर्थ यही है कि 'श्रात्मा होने के कारण ही श्रात्मा का निराकरण संभव नहीं है। श्रात्मा बाहर की चीज़ नहीं है, वह स्वयं-सिद्ध है। श्रात्मा श्रात्मा के प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्रत्यचादि प्रमाणों का प्रयोग श्रात्मा श्रपने से भिन्न पदार्थों की सिद्धि में करता है। श्रात्मा तो प्रमाणादि व्यवहार का श्राश्रय है, श्रीर प्रमाणों के व्यवहार से पहले ही सिद्ध है। श्रागनतुक (श्राई हुई, वाह्य) वस्तु का ही निराकरण होता है न कि श्रपने रूप का। यह श्रात्मा तो निराकरण करनेवाले का ही श्रपना स्वरूप है। श्रिप्त श्रपनी उष्णता का निराकरण कैसे कर सकती है ?'

श्रागे श्राचार्य कहते हैं कि श्रात्मा 'सर्वदा-वर्त्तमान-स्वभाव' है, उसका कभी श्रन्यथा-भाव नहीं होता। पहले सूत्र की व्याख्या में ब्रह्म की सिद्धि भी इसी प्रकार की गई है। सब की श्रात्मा होने के कारण ब्रह्म का श्रस्तत्व प्रसिद्ध ही है (सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व-प्रसिद्धि:—१।१।१)। श्रात्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार वेदांत के विश्व-तत्त्व की सत्ता स्वय-सिद्ध है। जो श्रात्मा श्रीर परमात्मा में भेद मानते हैं वे ब्रह्म या ईश्वर की सत्ता श्रिकाल में भी सिद्ध नहीं कर सकते।

यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। श्रात्मा की सिद्ध के लिए वेदांत ने जो युक्ति दी है वह दर्शनशास्त्र का श्रन्तिम तर्क है। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कॉण्ट ने शंकर के ग्यारह सौ वर्ष बाद इसी तर्क से 'ईगो' या श्रनुभव-केन्द्र (यूनिटी श्रॉव ऐपसेंप्शन) की सिद्धि की है। केवल इस युक्ति के श्राविष्कार के कारण हो कॉण्ट का स्थान योरुप के धुरन्धर दार्शनिकों मे है। कॉण्ट की युक्ति ट्रांसेंडेण्टल युक्ति कही जाती है। शंकर ने इस युक्ति का प्रयोग कई जगह किया है, यद्यपि उसे कोई विशेष नाम नही दिया है। शंकर के श्रनुयायी भी इस युक्ति के महत्त्व को भली प्रकार समक्ते थे। सुरेश्वराचार्य कहते हैं:—

यतोराद्धिःप्रमाणानां स कथं तैः प्रसिध्यति

श्चर्यात् जिससे प्रमाणों की सिद्धि होती है वह प्रमाणों से कैसे सिद्ध होगा प्रमाता के विना प्रमाणों की चर्चा न्यथे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा था—विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, जो सब को जाननेवाजा है उसे किस प्रकार जाना जा सकता है। सूर्य के जिये प्रकाश की श्चावश्यकता नहीं है। प्रमाणों के प्रकाशक श्चातमा को प्रमाण प्रकाशित नहीं कर सकते।

श्रातमा की स्वयं-सिद्धता वेदांत की भारतीय दर्शन को सब से बदी देन है। भारत के किसी दूसरे दर्शन ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर ज़ोर नहीं दिया। जहां तार्किक-शिरोमणि नैयायिक श्रनुमान के भरोसे बैठे रहे, वहां वेदांतियों ने विश्व-तत्त्व को श्रात्म-तत्त्व से एक बताकर स्वतः सिद्ध कथन कर डाला।

श्रातमा की सत्ता तो स्वय-सिद्ध है परतु श्रात्मा का विशेष ज्ञान श्रुति
पर निर्भर है, यह शंकराचार्य का सिद्धांत है।
उनके श्रनुयायियों ने श्रात्मा के स्वरूप को
श्रनुमान द्वारा पकड़ने की कोशिश की है। श्रात्मा सत् श्रौर चित् है,
यह तो श्रात्म-सत्ता के साथ ही सिद्ध हो जाता है, श्रात्मा श्रानद
स्वरूप भी है, यह श्रुति श्रौर श्रनुमान के बन्न पर सिद्ध किया गया है।
संचेप शारीरक के नेखक श्री सर्वज्ञात्म मुनि ने श्रात्मा की श्रानन्द-रूपता
सिद्ध करने को दो युक्तियां दी हैं।

श्रातमा सुखस्वरूप इस ितये हैं कि उसका श्रीर सुख का जन्म एक ही है, सुख का लन्म श्रातमा में घटता है। "जो वस्तु श्रपनी सत्ता से ही परार्थता को छोड़ देती है उसे सुख कहते हैं।" सब पदार्थों की कामना सुख के लिये की जाती है परंत सुख की कामना किसी श्रन्य वस्तु के लिये नहीं होती, स्वयं सुख के लिए हो होती है। इसलिए सुख वह है जो परार्थ या दूसरे के लिये नहीं है। सुख का यह लन्मण श्रातमा में भी वर्त्तमान है, इसलिए श्रातमा सुख-स्वरूप है। सब चीजें श्रात्मा के लिये हैं, श्रात्मा किसी के लिये नहीं है (सचेप शारीरक, ११२४)।

सुख का दूसरा लच्या यह है कि उसमें उपाधि-हीन प्रेम होता है; ग्रन्य वस्तुग्रों का प्रेम श्रीपाधिक है। श्रात्मा में भी उपाधि-शून्य प्रेम होता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि श्रात्मा के लिये ही सब वस्तुएं, पिता पुत्र, भार्या, धन श्रादि, प्रिय होते है। इस युक्ति से भी श्रात्मा श्रानन्द-स्वरूप है। (११२४)।

श्री सुरेश्वराचार्य ने श्रात्मा की श्रानंदमयता या दुःख-शून्यता सिद्ध करने के लिये दूसरी युक्ति दी है। वे कहते हैं:—

दुःखी यदि भवेदात्मा कः साची दुःखिनो भवेत् । दुःखिनः साचिताऽयुक्ता साचिग्गोदुःखिता तथा। नर्तेस्याद् विक्रियां दुःखी साचिता का विकारिगः। धीविक्रिया सहस्रागां साच्यतोऽहमविक्रियः।

( नैष्कम्यंसिद्धि, २। ७६, ७७ )

यदि धात्मा को दुःखी माना जाय तो दुःखी होने का, श्रथवा 'में दुःखी हूं' इसका, साची कौन होगा ? जो दुःखी है वह साची ( द्रप्टा ) नहीं हो सकता श्रीर साची को दुःखी मानना ठीक नहीं । बिना विकार के श्रात्मा दुःखी नहीं हो सकता, श्रीर यदि श्रात्मा विकारी है तो वह साची नहीं हो सकता । बुद्धि के हजारों विकारों का मै साची हूं इसिलये में विकार-हीन हूं, यह सिद्धांत सांख्य के श्रनुकृत ही है ।

यदि वास्तव में श्रात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव है तो उसमें श्रिनित्यता, श्रशुद्धि, श्रल्पज्ञता श्रीर बंधन का दर्शन मूंठा होना चाहिए। श्रध्यास के सद्भाव में यही युक्ति है। यही नहीं श्रनुभव भी श्रध्यास की विद्यमानता की गवाही देता है। उपनिषद् श्रुषियों के श्रनुभव का शब्द-मय वर्णन मात्र हैं। श्रुषियों या श्राप्तों के श्रनुभवों का कोई भी साधक श्रुपने जीवन में साज्ञात् कर सकता है। वेदांत की दृष्टि में सब प्रमाणों

की श्रिपेचा श्रपना श्रनुभव श्रिषक विश्वसनीय है। ब्रह्मज्ञान तभी सार्थक है जब वह श्रपने साथ विश्व-तत्त्व की एकता का व्यावहारिक श्रनुभव जाए। वास्तविक ज्ञान जीवन को प्रभावित करता है; वह साधारण व्यक्ति को गीता का स्थितप्रज्ञ या जीवन्मुक्त बना देता है।

श्रास के लिये यह श्रावश्यक नहीं है कि अध्यास के श्रधिष्ठान (श्रुक्ति) श्रोर श्रध्यस्त पदार्थ (रजत) में समता या सादश्य ही हो। श्रातमा में मनुष्यत्व, पश्रुत्व, ब्राह्मण्यत्व श्रादि का श्रध्यास होता है, परतु श्रातमा श्रोर मनुष्यत्व, पश्रुत्व, या ब्राह्मण्त्व में कोई सादृश्य नहीं है। इसी प्रकार विषय दोष या करण दोष (इंद्रियादि का दोष) भी श्रपे- चित नहीं है। श्रध्यस्त वस्तु का पूर्व संस्कार भी ज़रूरी नहीं है। श्रध्यास का पुष्कत कारण श्रज्ञान है, श्रज्ञान की सत्ता श्रध्यास को जन्म देने को यथेए है। श्रज्ञान, श्रविद्या या माया यही श्रध्यास का बीज है।

यदि एक निर्गुण, निरंजन, निर्विकार ब्रह्म ही वास्तविक तस्व है तो यह जगत् कहां से ख्राया ? एक से ख्रनेक की

माया

उत्पत्ति कैसे हुई ? भेद-शून्य से भेदों की सृष्टि

कैसे हुई ? पर्वत, नदी, वृत्त, तरह-तरह के जीवित प्राणी एक निर्विशेष तरव में से कैसे निकल पडे ? एक श्रौर श्रनेक में क्या सबंध है ? मानव-जाति एक है श्रौर मनुष्य श्रनेक; इन श्रनेक मनुष्यों में जो मनुष्यत्व की एकता है उसका क्या स्वरूप है ? यह दर्शनशास्त्र की प्रथम श्रौर श्रांतिम समस्या है; मस्तिष्क को उलक्षन में डालनेवाली यह प्रमुख पहेली है। न एकता से इनकार करते बनता है न श्रनेकता से, श्रौर दोनों में सबंध सोचना श्रसभव मालूम पढ़ता है। हज़ारों प्राणियों में एक-सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जीव-विज्ञान वतलाता है कि प्राणियों की श्रसंख्य जातियों के श्रसंख्य व्यक्तियों में एक ही जीवन-धारा प्रवाहित हो रही है। जातियों के भेद तालिक नहीं है, एक जाति दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाती

१ दे॰ सद्तेष शारीरक, १।२८-३०

है। प्राणि-वर्गों का यह जाति-परिवर्त्तन ही विकास है। मछ्जी श्रीर वंदर धीरे-धीरे मनुष्य वन जाते है। हमारा प्रश्न यह था कि प्राणियों के भेदों में व्यापक जीवन की यह एकता क्या है, उसे कैसे समक्ता जा सकता है?

किता लिखकर कि निश्चल नहीं बेठ सकता, अपनी किता उसे किसी को सुनानी ही पड़ेगी। श्रालोचकों को मिड़कियां सहकर भी साहित्य-कार साहित्य-रचना से बाज़ नहीं श्रा सकता। जेल जाकर भी गेलिलिश्रो को यह घोपणा करनी ही पड़ी कि पृथ्वी सूर्यमंडल के चारों श्रोर घूमती है। हम श्रपने सत्य श्रोर सौदर्य के श्रनुभव को छिपाकर नहीं रख सकते। हमें विधाता ने ही परमुखापे जी बनाया है। समाज के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एकांत-वास का श्रानंद मनुष्य के लिये नहीं है। योगी भी किसी से योग चाहता है। हम पूछते हैं कि हम मे एक-दूसरे में प्रवेश करने की इतनी प्रयल उन्कंडा क्यों है कीन शक्ति हमें प्रकता के सूत्र में बाँधे हुये हैं श्रीर हम में भेद क्यों है, हम सघर्ष श्रीर घृणा-द्रेप में क्यों फ्रंसते हैं, यह भी विचारणीय विपय है।

वेदांत का उत्तर है कि जगत् के दो कारण हैं; एक तात्विक श्रीर दूसरा श्रतात्विक या श्रनिर्वचनीय। श्रभेद का कारण हम में ब्रह्म की उपस्थिति है श्रीर भेद का कारण हमारी श्रविद्या है। एक ब्रह्म की सत्ता खंड-खंड होकर दीखती है। नाम-रूप के योग से एक श्रनेक हो जाता है। ब्रह्म जगत् का विवर्त्तकारण है श्रीर विश्व के विवर्त्तों का कारण श्रविद्या या माया है। सांख्य की प्रकृति के समान माया जगत् का उपा-दान कारण है। जगत् माया का परिणाम है श्रीर ब्रह्म का विवर्त्त । कुछ विद्वान् यों भी कहते है कि माया-सचिव (माया-श्रक्त) ब्रह्म ही जगत् का कारण है। मुल वात यह है कि माया की उपस्थित के कारण निर्मुण श्रीर श्रखंड ब्रह्म नामरूपात्मक जगत् के रूप में परिवर्तित प्रतीत होने लगता है।

माया या श्रविद्या मेरी या श्रापकी चीज़ नहीं है, वह सार्वजनिक श्रीर सार्वभीम है, वह बहा की चीज़ है। माया को मैंने या श्रापने नहीं उलाया, वह श्रनादि है श्रीर स्वाभाविक है। श्राप मे श्रीर मुक्तमें भेव डालनेवाली यह माया कब श्रीर कहा से श्राई, यह कोई नहीं बता मकता। श्रापको पाठक श्रीर मुक्ते लेखक किसने बनाया, कोई नहीं कह सकता। श्री, पुरुप, वालक, वृद्ध, ईट श्रीर पत्थर का भेव माया की मृष्टि है। यह माया न नत् है न श्रमत्, यह श्रनिवंचनीय है। माया का कार्य जगत्भी श्रनिवंचनीय है। सर राधाकृष्णन् कहते है कि माया वेदां-तियों की 'श्रह्म श्रीर जगत् में सबंध बता सकने की श्रश्ति या श्रचमता' का नाम है। क्रिरचयन लेखक श्रक्रीहाट कहता है कि रहस्यवादी की प्रकृता की श्रनुभृति उसे भेदों को 'माया' कहने को बाध्य करती है।

जो श्रनाित श्रोर भावरूप (पाजितिव) है, जो ज्ञान से नष्ट हो जाती है. जो नत श्रोर श्रसत् से विजचण ह, वह श्रज्ञान है, वह माया है। 'भावरूप' का श्रयं यही है कि माया 'श्रभावरूप' नहीं है, उसकी सत्ता है (श्रभावित्वचरात्व मात्र' विवाचतम्)।

मात्रा या ब्रज्ञान में दो शक्तिया हैं, एक ब्रावरण-शक्ति श्रीर दूसरी विशेष-शक्ति । श्रपनी पहली शक्ति के कारण माया श्रात्मा के वास्तविक स्वरूप को दक्त लेनी हैं, श्रपनी दूसरी शक्ति के बल पर वह जगत् के पड़ाधीं की मृष्टि करती हैं। श्री सर्वज्ञमुनि कहते है,

णान्द्राच विविषति संस्फुरदा मरूपम् जीनेत्रवरत्व जगदारृतिभिर्मृषेव । णजान मानरण विश्रमशक्तियोगात् णामनमात्र विषयाश्रयता चलेन ॥ मं० शारीरक ११२० ।

श्यांत शाम-वियव श्रीर श्रामाश्रयी शज्ञान श्रामा के आतिर्मय रूप को दह कर प्यानी विमृत्तशत्ति से श्राक्त-तत्त्व को जीव, इंस्वर श्रीर

भ बेदात श्रीर माउन थाट, ए० १०६



जगत् की श्राकृतियों में विचिप्त कर देता है। सर्वज्ञसुनि के गुरु सुरेश्वरा-चार्य भी श्रज्ञान शब्द का प्रयोग करना पसंद करते हैं।

थोड़ी देंर के लिये हम भी 'श्रज्ञान' शब्द का प्रयोग करेंगे। श्रज्ञान का श्राश्रय श्रुनादि श्रोर भावरूप है, यह उपर कहा जा श्रोर विषय चुका है। प्रश्न यह है कि (१) श्रज्ञान रहता कहां है, श्रज्ञान का श्राश्रय क्या है; श्रोर (२) श्रज्ञान किसका है, श्रज्ञान का विषय क्या है। श्रज्ञान ब्रह्म का है, या ब्रह्म-विषयक है इस विषय में प्रायः मतेक्य है। वाचस्पति के मत में श्रज्ञान का श्राश्रय जीव है; सुरेश्वर, सर्वज्ञसुनि श्रोर प्रकाशात्मन् की सम्मित में श्रज्ञान का श्राश्रय श्रोर विषय दोनों ब्रह्म है (श्राश्रयत्व विषयत्वभागिनी, निर्विभाग चितिरेव केवला—सर्वज्ञसुनि )। संचेपशारिक में वाचस्पति के मत का खण्डन किया गया है। सर्वज्ञसुनि कहते हैं,

पूर्व सिद्ध तमसोहि पश्चिमो नाश्रयो भवति, नापि गोचर ।१।३१६।

श्रज्ञान जीव से पहले की वस्तु है श्रौर जीव का कारण है; श्रज्ञान पूर्व-सिद्ध है, जीव बाद को श्राता है। इसलिए जीव श्रज्ञान का न श्राश्रय हो सकता है, न विषय। इसी प्रकार जढ-तत्त्व भी श्रज्ञान का श्राश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि जढ़ जगत् भी जीव की तरह श्रज्ञान से उत्पन्न होता है। कार्य श्रपने कारण का श्राश्रय या विषय कभी नहीं बन सकता।

वाचस्पति के अनुयायियों का उत्तर है कि यह प्रश्न करना कि 'जीव पहले या अज्ञान' न्यर्थ है, बीज और अंकुर की तरह उनका सबंध अनादि है। पहले अविद्या थी जिससे जीव उत्पन्न हुआ, यह कथन भूमात्मक है। ऐसा कोई समयं न था जब जीव नहीं थे, इसलिए जीव को अविद्या का आश्रय मानने में कोई दोष नहीं है।

वास्तव मे माया श्रीर श्रविद्या एक ही वस्तु हैं। १ शकराचार्य ने सृष्टि का हेतु बताने में दोनों शब्दों का प्रयोग माया और अविया किया है। ब्रह्मसूत्र की भूमिका में उन्होंने श्रध्यास का निमित्त मिध्याज्ञान को वतलाया है जो श्रविद्या का पर्याय है। 'कृत्स्त-प्रसक्ति' नामक अधिकरण के भाष्य में भी ब्रह्म के श्रनेक रूपों को श्रविद्या-किएत वतलाया है ( श्रविद्या किएत रूप भेदाभ्युपगमात्-२।१।२७)। कहीं-कहीं वे माया शब्द का प्रयोग भी करते हैं। 'जैसे मायावी श्रपनी फैलाई हुई माया मे नहीं फॅसता वैसे ही ब्रह्म जगत् के नानात्व से स्पर्श नहीं किया जाता'। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकरा-चार्य ने माया श्रीर श्रविद्या दोनों शब्दों का प्रयोग बिना श्रर्थभेद के किया है। साधारण भाषा में श्रविद्या का मतलब विद्या या ज्ञान का श्रभाव समका जाता है। ऐसी श्रविद्या वैयक्तिक श्रीर श्रभावरूप है। परतु वेदात की श्रविद्या सार्वजनिक श्रीर भावरूप हैं। वस्तुतः जीव या बद्ध पुरुपों के दृष्टिकोग से वही माया है। 'श्रविद्या' का सबंध ज्ञाता या विषयी से श्रधिक है श्रौर 'माया' का ज्ञेय या विषय से । श्रविद्या बुद्धि का धर्म है श्रीर माया का स्वय बहा से संबंध है। माया बहा की शक्ति है। लोकमत अथवा लौकिक प्रयोग का ध्यान रखते हुए ही शायद बाद के वेदातियों ने श्रविद्या श्रीर माया मे भेद कर दिया। शुद्ध-सत्तव-प्रधान माया हैं श्रोर मलिन-सत्त्व-प्रधान श्रविद्या, माया 'ईश्वर' की उपाधि है श्रीर ग्रविद्या 'जीव' की ।

श्रविद्योपिधिको जीवो न मायोपिधिकोखलु । मायाकार्यगुणच्छन्ना बहाविष्णुमहेरवराः॥ श्रयीत् जीव श्रविद्या की उपिधिवाला हैं, मायाको उपिधिवाला नहीं।

१ दे॰ प चपादिका विवरण (विजयानगरम् मस्कृतसीरीज), पृ॰ ३२ भाष्य-कारेणचाविद्या मायाऽविद्यात्मिका मायाशक्तिरिति तत्र-तत्र निर्देशात् । दीकाकारेण चावित्रा मायाऽक्षर मित्युक्तन्वात् ।

माया के गुणों से प्राच्छन्न तो ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेरवर (शिव) हैं।

श्रविद्या शब्द के प्रयोग से जीवगत दोष की प्रतीति होती है। जीव का दोष जीव तक ही सीमित होगा और उससे श्रवण श्रस्तित्ववान न हो सकेगा। परंतु श्रविद्या ऐसी नही है। मुक्ते जो पर्वत दिखाई देता है, वह मेरे वैयक्तिक दोष के कारण नहीं। ससार के श्रीर प्राणियों को भी पर्वत दीखता है। श्रविद्या व्यक्ति का नहीं सार्वभौम दोष है, ब्रह्मांड का पाप है। ज्यों-ज्यों वेदांत-दर्शन का विकास होता गया त्यों-त्यों श्रविद्या या माया की भावरूपता पर श्रधिक जोर दिथा जाने लगा। पद्मपाद ने श्रविद्या को 'जड़ात्मिका-श्रविद्या-शक्ति' कहकर वर्णित किया है। वाच-स्पति के मत मे श्रविद्या श्रनिवंचनीय पदार्थ है (श्रनिवांच्याविद्या)। सुरेश्वर श्रीर सर्वज्ञ मुनि श्रज्ञान को श्रावरण श्रीर विचेप शक्तिवाला श्रनादि भाव पदार्थ सममते है। श्रविद्या या माया का भावात्मक स्वरूप व्यक्ति के मिथ्या-ज्ञान श्रीर जगत् के जड़त्व में श्रभिब्यक्त होता है।

'भामती' के मंगलाचरण में श्री वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्म को श्रविद्या-मूलाविद्या श्रीर तूलाविद्या कथन किया है। जगत् की न्यावहारिक सत्ता का कारण मूलाविद्या है, यह श्रविद्या मुक्ति से पहले नष्ट नहीं होती। परंतु सूठ श्रीर सच, भूम श्रीर यथार्थज्ञान का भेद न्यावहारिक जगत् के श्रंतर्गत भी है, उसका कारण तूलाविद्या है। तूलाविद्या का श्रर्थ 'न्याव-हारिक श्रज्ञान' सममना चाहिए। परमार्थ-सत्य की दृष्टि से श्रुक्ति-ज्ञान

१ विवरण-कार के मत मे माया और अविद्या एक है, पर व्यवहार-मेद से विचेप की प्रधानता से माया और आवरण की प्रधानता से अविद्या सज्ञा है—तस्माह्मक्षणेक्याद्वृद्धव्यवहारे चैकत्वावगमा देकस्मिन्निप वस्तुनि विचेप प्राधान्येन माया आच्छादन प्राधान्येनाविद्ये ति व्यवहार मेदः। वही, पृ० ३२।

२ त्रज्ञान मिति च जङात्मिकाऽविद्या शक्तिः पश्चपादिका (विजयानगरम् सस्कृत सीरीज ), पृ० ४।

भी भूम है जब कि ज्यावहारिक दृष्टि से शुक्ति-ज्ञान यथार्थ ज्ञान या नैया-यिकों की प्रमा है श्रीर रजत-ज्ञान भूम । शुक्ति में रजत-ज्ञान या रजत के श्रध्यास का कारण त्लाविद्या है, ब्रह्म मे शुक्ति श्रथवा सम्पूर्ण ज्यावहारिक जगत् का श्रध्यास मूलाविद्या का परिग्राम है । त्लाविद्या का नाश सतर्क निरीच्या, विज्ञान श्रथवा प्रत्यच्च श्रादि प्रमार्गों की सहायता से होता रहता है, किंतु मूलाविद्या बिना ब्रह्म-ज्ञान के नष्ट नहीं हो सकती । 'उपाधि-सहित चैतन्य का श्राच्छादन करनेवाली श्रविद्या का नाम त्लाविद्या है ।' शंकराचार्य के श्रनुसार जगत् का निमित्त कारण श्रीर उपादान कारण

दोनों 'ईश्वर' या 'सगुण ब्रह्म' या 'कार्यब्रह्म' है। जगत् का उपादान ईश्वर है श्रोर विवतोंपादान ब्रह्म। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है श्रोर कुम्हार निमित्त कारण
रस्सी सर्प का विवत्तें।पादान है। वाचस्पति के मत में ब्रह्म जगत् का कारण
है श्रोर श्रविद्या या साथा सहकारों कारण। वेदात परिभाषा की सम्मति
में जगत् का कारण माया को कहना चाहिए। सर्वज्ञमुनि के मत में श्रद्धितीय ब्रह्म ही जगत् का कारण है। प्रश्न यह है कि क्या इनमें से किसी
मत के श्रवुसार जगत् मिथ्या है? उत्तर में 'हां' श्रोर 'न' दोनों कहे जा
सकते हैं। प्रश्नकर्चा 'मिथ्या' शब्द से क्या समकता है इसी पर उसके
प्रश्न का उत्तर निर्मर है। जगत् इस श्रर्थ में मिथ्या नहीं है कि उसकी
'सत्ता' नहीं है। जगत् की 'सत्ता' है, व्यावहारिक सत्ता है, इससे कोई

वेदाती स्वप्न में भी इनकार नहीं कर सकता । शश-र्थं ग और आकाश-

१ अपने 'विवेक चूडामिए।' अय के कुछ स्थलों में तो श्री शकराचार्य ने जगत् को 'मत्' तक कह डाला है 'सत् ब्रह्म का सब कार्य सत् ही है' (सद्ब्रह्म-कार्य सकल सदेव—श्लो॰ २३२) 'जैसे मिट टी के सब कार्य मिट टी ही होते हैं, वैसे ही सत् से उत्पन्न यह सब कुछ सदात्मक हो है' (मृत्कार्य सकल घटादि मृगमात्र मेवाभित तद्वत्सञ्जनित सदात्मकिमद सन्मात्र मेवाखिलम्—श्लोक २५३) "कथमसत सज्जायेत" वाक्य में भी जगत् को सत् कहा गया है।

पुष्प की भांति जगत् श्रसत् या शून्य नहीं है। शकर के मत में तो भूम श्रीर स्वष्न के पदार्थों में भी एक प्रकार की सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता है। भूम-ज्ञान भी वस्तु-शून्य या निर्विषयक नहीं होता। परंतु यदि मिथ्या का पारिभाषिक श्रर्थ समका जाय तो संसार को मिथ्या कहने में कोई दोष नहीं है। मिथ्या का पारिभाषिक श्रर्थ है श्रनिर्वचनीय श्रर्थात् सत् श्रीर श्रसत् से भिन्न। सत् का श्रर्थ है 'त्रिकालाबाधित'। इस श्रर्थ में ज़रूर संसार मिथ्या है।

विज्ञान-वाद का खरडन करते हुये, "वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्" (२।२।२६) सूत्र के भाष्य में शंकर ने स्पष्ट कहा है कि जगत् स्वप्न के समान नहीं है। वे लिखते हैं:—

वैधर्म्ये हि भवति स्वप्न जागरितयोः । कि पुनर्वेधर्म्यम् १ बाधाबाधा विति मृमः । बाध्यतेहि स्वप्नोपलव्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य... भ्रपि च स्मृतिरेपा यत्स्वप्नदर्शनम् । उपलब्धिस्तु जागरित दर्शनम् । तन्नैवं सित न शक्यते वक्तुं मिथ्या जागरितोपलब्धि स्पलब्धित्वास्वप्नोपलब्धिवदित्यु-भयोरन्तरं स्वयमनुभवता । (२।२।२६)

श्रथीत् स्वप्नदशा श्रीर जायतदशा के धर्मी (स्वरूप) में भेद है। वह भेद क्या है ? 'वाध होना' श्रीर 'बाध न होना'। स्वप्न के पदार्थीं का जायत दशा में बाध हो जाता है .. एक श्रीर भी भेद है। स्वप्नदर्शन स्मृतिरूप है श्रीर जायतकाल की 'उपलब्धि' से भिन्न है। इस प्रकार स्वप्न श्रीर जायत के भेद का स्वयं श्रनुभव करते हुये यह कहना ठीक नहीं कि 'जायत काल की उपलब्धि मूठी है, उपलब्धि होने के कारण, स्वप्न की उपलब्धि की तरह'।

जगत् की स्वतंत्र सत्ता का इससे श्रन्छा मगहन श्रीर क्या हो सकता है ? भारतीय वेदांत भी यथार्थवादी है श्रीर भारतीय यथार्थवाद में श्रादर्शवाद श्रोत-श्रोत है । वास्तव में जीवन पर दृष्टि रखना भारतीय दर्शन का एक विशेष गुण है। पाठक देखेंगे कि उपयुक्त भाष्य-खराड में श्री शकराचार्य ने गौड़पाद की कारिका का खराडन किया है।

ईश्वर, सगुगा ब्रह्म, श्रपर ब्रह्म श्रीर कार्य ब्रह्म श्रद्धेत वेदांत में पर्याय-वाची शब्द हैं। हम कह चुके हैं कि माया की ईश्वर उपाधि से बहा ईश्वर वन जाता है । इस प्रकार ईश्वर की सत्ता ब्यावहारिक जगत् की सत्ता के समान है। ब्यावहारिक इच्टि से ईरवर ग्रौर जगत दोनों की सत्ता है श्रौर ईरवर जगत् का 'श्रभिन्न निमित्तोपादान कारण' है। ईश्वर ही विश्व की सत्ता का आधार है; यही सत गीता का भी है। 'माया' में सतोगुण की प्रधानता है। सांख्य की प्रकृति की तरह माया स्वतः जगत् को उत्पन्न नहीं कर सकती। माया ईरवर की शक्ति है, ईरवर के श्राश्रय से वह सृष्टि करती है। गीता कहती है—मयाध्यत्तेग प्रकृतिः सूयते सचराचरम् श्रर्थात् मेरी श्रव्यत्तता में प्रकृति चर श्रीर श्रचर जगत् को उत्पन्न करती है। पाटक पूर्झेंगे कि क्या श्रद्धेत वेदांत का ईश्वर श्रज्ञानी है ? वेदांत का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। श्रज्ञानी होना श्रीर सर्वज्ञता न्यावहारिक जगत् की चीज़ें हैं। परमार्थ-सत्य की दृष्टि से उक्त प्रश्न ही व्यर्थ है। व्यवहार-जगत् में ईश्वर श्रज्ञानी नहीं, सर्वेज्ञ है । ईश्वर माया का स्वामी है न कि दास । ईश्वर के ऊपर माया की श्रावरण-शक्ति काम नहीं करती । ईश्वर को सदैव सब वार्तों का ज्ञान रहता है। ईश्वराश्रित माया ऋपनी विचेप शक्ति के कारण संसार की उत्पत्ति का हेतु बनती है। ब्रह्म-तत्त्व की एकता श्रीर जगत् के

मायिक स्वरूप का ज्ञान ईश्वर में सदैव रहता है। ईश्वर मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति का श्राद्शें श्रोर श्रद्धा-भक्ति का विषय है। ईश्वर में श्रवन्त ज्ञान, श्रवन्त सौंदर्य श्रोर श्रवन्त पवित्रता है। हमारे नैतिक जीवन का श्रादर्श संकीर्शता को त्याग कर सबको श्रपना रूप जानना श्रीर सब से समान व्यवहार करना है। नैतिक-जीवन की जैंचाई पर पहुंच कर

१ गौड़पादीय कारिका ।रा४।

हम अपने और समाज के, नहीं-नहीं अपने और विश्व-ब्रह्मांड के स्वार्थ में भेद करना छोड़ देते हैं। विश्व का कल्याण ही हमारा कल्याण हो जाता है, विश्व का हित ही हमारा हित। यह आदर्श भगवान में निल्य चरितार्थ है। वे विश्व की आत्मा हैं, विश्व का कल्याण-साधन हो उनका एकमात्र कार्य है। इसीलिए भगवान का अवतार होता है, इसीलिए वे तरह-तरह की विभूतियों में अपने को अकट करते है। सर्वज्ञ ईश्वर ने वेदों की रचना की है और मनुष्य को अकाश दिया है। ईश्वर की भिक्त से ज्ञान और ब्रह्मलोक की प्राप्त हो सकती है जिसका निश्चित अंत मोच है।

परंतु यह याद रखना चाहिए कि वेदांत का ईश्वर ब्रह्म की श्रपेचा कम तात्त्विक है। ईश्वर का संबंध व्यावहारिक जगत् से हैं श्रीर ज्ञानियों के लिए ईश्वर-भक्ति श्रपेचित नहीं है। ज्ञानी की क्रांत-दिशंनी दिष्ट में जगत् के समान ईश्वर की भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है; ईश्वर भी ब्रह्म का एक विवर्ष (ऐपियरेस) है। यही बेडले का भी मत है।

श्रविद्या से ससक्त होकर, श्रविद्या की उपाधि से, ब्रह्म का विशुद्ध चैतन्य-स्वरूप जीव बन जाता है। प्रत्येक जीव के साथ एक श्रन्त:करण की उपाधि रहती है। इसीलिए जीव परिच्छिन्न श्रीर श्रव्यक्त है। ईश्वर में श्रविद्या नहीं है, पर श्रविद्या ही जीव का जीवन है। श्रविद्या में रजोगुण श्रीर तमोगुण की प्रधानता है तथा सतोगुण की न्यूनता (मिलनसच्च प्रधानाऽविद्या)। ईश्वर में वैयक्तिक स्वार्थ नहीं है, सारा ब्रह्मांड उसका शारीर है श्रीर सारे ब्रह्मांड का स्वार्थ ही उसका स्वार्थ है। परतु जीव का श्रपना श्रवण स्वार्थ है। जिसके कारण वह कर्चा, भोक्ता, बद्ध श्रीर साधक बनता है। कुछ के मत में श्रंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंच ही जीव है। इस मत में ईश्वर, माया में ब्रह्म के प्रतिबिंच का नाम है। विद्यारण्य के श्रनुसार मन में ब्रह्म का प्रतिबिंच जीव है, श्रीर सारे प्राणियों के वासना संस्कारों-सहित

माया में ब्रह्म का प्रतिथिव ईश्वर हैं। पंचपादिका-वित्ररण का लेकक जीव को ईरवर का प्रतिथिय मानना है।

कुछ विचारकों के मन में वास्तव में जीत प्र हो है श्रीर उपाधि
एक श्रीर श्रमेक जीवनान श्रीय जीव हिर्चयनमें हैं, केप जीव हिर्चयनमें की छायामात्र हैं। स्वयं हिर्चयनमें व्रह्म का प्रतिविक्त हैं। इस दूसरे मत में जीव एक हैं श्रीय श्रीय

श्राचार्य एक श्रद्धितीय सत् पटार्थ मा के प्रतिपादन में ही विशेष रुचि रपते थे, मा से जगत के विवर्त किस प्रकार या किस कम से उत्यित होते हैं, इसके वर्णन में उनकी श्रीभर्चि कम धी, इसीलिए नवीन लेखकों में मतभेद उत्पन्न हो गये। इन्हों मतभेदों का प्रदर्शन श्रापय दीखित के 'सिद्धातलेश संप्रह' का वर्ण्य विषय है। वास्तव में चैतन्य-तत्त्व की एकता श्रीर श्रविद्या की धारणा यही श्रद्धेत वेदांत के दो महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं। श्रन्य घातों का स्थान गौण है।

प्रतिविम्यो जीव विम्यस्थानीय ईश्वर —सिद्धातलेश (विजयानगरम्),
 पृ० १७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० २०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ॰ २१

४ वही, पृ॰ २१

जपर हम साचि-ज्ञान श्रौर वृत्ति-ज्ञान का भेद बता चुके हैं। साची का श्रर्थ है देखनेवाला। साची ब्रह्म, ईश्वर जीव श्रौर साक्षी । श्रौर जीव तीनों से भिन्न बतलाया जाता है।

उपाधि-शून्य चेतन तत्त्व का नाम ब्रह्म है; वही तत्त्व अन्तःकरण की उपाधि से साची बन जाता है। साची बुद्धि-वृत्तियों को प्रकाशित मान्न करता है। 'जीव' का बुद्धि-वृत्तियों से अधिक घनिष्ठ संबंध है; जीव में कर्तृत्व श्रीर भोकृत्व का अभिमान भी होता है। साची ईश्वर से भी भिन्न है, ईश्वर क्रियाशील है और साची निष्क्रय। यह हमने आपको विद्यारण्य स्वामी का मत सुनाया।

ऐसी जटिल परिस्थितियों में मतभेद होना स्वाभाविक है। कौ मुदी-कार के मत में ईश्वर का एक विशेषरूप ही साची है। उपनिषद् के दो पिचयों में एक स्वादिष्ट फल खाता है और दूसरा सिर्फ देखता रहता है। पहला पची जीव है और दूसरा ईश्वर। शंकराचार्य के प्रंथों में इन दोनों मतों के पच में उद्धरण मिल सकेंगे।

वेदांत-परिभाषा के मत में जीव ही एक दृष्टि से 'साची' है श्रीर दूसरी दृष्टि से 'जीव' श्रथांत् कर्चा श्रीर भोका। श्रंतःकरण से उपहित चैतन्य साची है। यह साची प्रत्येक व्यक्ति में श्रलग-श्रलग है। वहीं श्रंतःकरण जिसका धर्म है वह प्रमाता या जीव है। जीव श्रीर श्रंतःकरण का संबंध, साची श्रीर श्रंतःकरण के संबंध से श्रधिक घनिष्ठ है। सिद्धांत जोश के श्रनुसार—श्रंतःकरण विशिष्टः प्रमाताः तदुपहितः साची। जिस प्रकार साची का व्यक्तिगत शरीर से संबंध होता है, इसी प्रकार ईश्वर का सम्पूर्ण जगत् से संबंध है। यह मत भी श्रन्य मतों से श्रधिक विरुद्ध नहीं है।

१ राधाकुष्णान्, भाग २, पृ० ६०१-६०३

र सिद्धांतलेश, पृ० ३३

३ वही, पृ० ३४

विशुद्ध ब्रह्म ही शरीर, श्रतःकरण श्रादि की उपाधि से जीव हो जाता है। कतृंत्व-श्रोर भोकृत्व-संपन्न जीव के तीन शरीर हैं। पहला शरीर स्यूल शरीर है जो दीखता है श्रीर भरने पर जिसका दाह-सरकार किया जाता है। स्वप्न श्रीर सुपुप्ति में स्यूलशरीर कियाहीन हो जाता है; यह प्रत्येक जन्म में बदलता रहता है। पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि श्रीर पाच प्राण मिलकर सूच्म शरीर बनाते हैं। यह साख्य के लिंग-शरीर के समान है। श्रज्ञान की उपाधि, जा सुपुप्ति में भी वर्तमान रहती है, कारण-शरीर है। यह कारण-शरीर सुक्ति से पहले नहीं छुटता।

जीव को पाच कोशों में लिपटा हुया भी वतलाया जाता है। श्रव-मय, प्राण्मय, मनोमय, विज्ञानमय श्रीर श्रानंदमय यह पाच कोश हैं। मोच दशा में यह कोश नहीं रहते । श्रतमय कोश स्यूल शरीर है, प्राण-मय, मनोमय श्रौर विज्ञानमय कोश सूदम शरीर के तत्व हैं। शंकराचार्य के मत में श्रानंद ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, 'श्रानंदमय' भी एक कोश है। वेदात के 'श्रानंदमयाधिकरण' की शकर ने दो व्याख्याए की हैं। बस श्रानंदमय है, यही सूत्रों का स्वामाविक शर्थ है। इसके विरुद्ध श्रनेक श्राचेप उठाकर सूत्रकार ने उनका खंडन किया है। परंतु शंकर के मत में बहा श्रीर श्रानदमय एक नहीं हैं । तैत्तिरीय में ही, जहां जगह-जगह बहा को आनंदमय कहा है, ब्रह्म को आनंद का 'पुच्छ श्रीर प्रतिष्ठा' भी चत-लाया है (ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा) श्रानंद के हिस्से। का भी वर्णन है। 'प्रिय उसका सिर है, मोद दाहिना पत्त, प्रमोद दूसरा पत्त, श्रानंद श्रात्मा श्रौर बहा पुंछ या प्रतिष्ठा ।' इस प्रकार बहा श्रानंदमय से भिन्न है। रामानुज का मत सूत्रकार के अनुकृल है। 'सोऽकामयत' (उसने इच्छा की) किया का कर्त्ता 'श्रानंदमय' ही हो सकता है। ब्रह्म शब्द न्पुंसक लिंग है, उसका 'सः' (पुंक्तिंक्स 'बह') से निर्देश नहीं हो सकता। 'मय' प्रत्यय प्राचुर्य श्रर्थ में है न कि विकार श्रर्थ में । हमे रामानुज की व्याख्या ज्यादा

स्वाभाविक श्रीर संगत मालूम पड़ती है। श्रपनी रूपकमयी भाषा में ब्रह्म को श्रानंद की प्रतिष्ठा कह कर भी उपनिषद् उसे ब्रह्म से भिन्न नहीं सममते। ब्रह्म का श्रानंदमयत्व उपनिषदों की कान्यमय शैली के श्रिधिक श्रमुकूल है। कवि-हृदय विश्व-तस्व को निरानंद नहीं देख सकता, भले ही वह टार्शनिक बुद्धि के श्रिधिक श्रमुकूल हो।

श्रपनी 'विवेक चूड़ामणि' में किव शंकराचार्य ने ब्रह्म को 'निरंतरा-नंद रसस्वरूप' कह कर वर्णन किया है (देखिये, श्लोक २३६) परंतु उसी ग्रंथ में दार्शनिक शकर ने श्रानंदमय का कोश होना सिद्ध किया है। (श्लोक, २११)

सूर्य का सहस्रों घटों, निद्यों और ससुद्रों मे प्रतिबिंध पडता है। अवच्छेदवाद और एक सूर्य अनेक होकर दीखता है; स्थिर सूर्य प्रतिविंववाद लहरों में हिलता हुआ प्रतीत होता है। घड़ों को नष्ट कर दीजिए, निद्यों और ससुद्रों को हटा दीजिए, तो फिर एक ही सूर्य रह जाता है। इसी प्रकार अविद्या में ब्रह्म के अनेक प्रतिबिंध वास्तविक प्रतीत होते हैं, वास्तव में ब्रह्म अनेक या विकारी नहीं हो जाता। अविद्यां के नष्ट होते ही ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। यह 'प्रतिबिंधवाद' है। रूपक के सींदर्य के कारण ही कुछ विचारकों ने इसे स्वीकार कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है।

श्रवच्छेदवाद के समर्थक श्रधिक हैं। सूर्य की तरह ब्रह्म साकार नहीं है जिसका कहीं प्रतिविंव पहे। श्रवच्छेद श्रीर परिच्छेद लगभग समानार्थक हैं। श्रवच्छेद श्रीर परिच्छेद लगभग समानार्थक हैं। श्रवच्छेदक का श्रथ है सीमित कर देनेवाला। श्रज्ञान से श्रवच्छिक ब्रह्म खंड-खंड प्रतीत होता है। दोनों 'वादों' में शब्द मान्न का भेद है। वेदांत की मूल धारणाएं—ब्रह्म श्रीर श्रविद्या दोनों में वर्तमान हैं।

'यहा सत्य है, जगत् मिथ्या है श्रीर जीव यहा से मिश्न नहीं है' यही

वेदांत की शिला का, एक जेलक के मत में,
सारांश है। जो तत्त्व पिंड (शरीर) में है, वही

वहांड में है, जो शरीर का श्राधार है वही जगत् का भी श्राधार है।
'यहा को जानने से सब कुछ जाना जाता है' 'प्रारंभ में केवल एक
श्रद्धितीय सत् ही था' इत्यादि श्रुतियां जगत् की एकता घोषित करती हैं।
श्रुति के महावाक्य वतलाते हैं कि जीव श्रीर वहा एक ही है। 'में बहा
हूं'' 'वह (बहा) तू है' 'यह श्रात्मा वहा है' (श्रहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमिस,
श्रयमात्मा बहा) इत्यादि वाक्य नित्यशुद्ध श्रीर नित्यमुक्त बहा तथा
बंधन-प्रस्त जीव की एकता कयन करते हैं। प्रश्न यह है कि बहा श्रीर
जीव जैसी भिन्न वस्तुश्रों की एकता समक्त में किस प्रकार श्रा सकती है ?
श्रुति के वाक्यों का ताल्पर्य हत्यंगम ही कैसे हो सकता है ? श्रत्यंत भिन्न
धर्मवाले 'तल्पदार्थ' (ब्रह्म) श्रीर 'त्वं पदार्थ' (जीव) का ऐक्य मन पर
श्रासानी से श्रकित नहीं हो सकता।

वेदांतियों का कहना है कि श्रुति-वाक्यों का श्रामित्राय लच्याश्रों की सहायता से जाना जा सकता है। जहां शब्दों का सीधा वाच्यार्थ जेने से वाक्य का श्रर्थ-वोध न हो, वहां लच्या से ध्राशय जाना जाता है (तात्पर्यानुत्पत्तिर्लच्याबीजम्)। शब्दों का साधारण श्रर्थ वाच्यार्थं कहलाता है, लच्या की सहायता से जो श्रर्थ मिलता है उसे 'लिजतार्थं' कहते हैं। महावाक्यों के श्रर्थ-वोध के लिये तीन लच्याश्रों का ज्ञान श्रावश्यक है श्रर्थात् जहरूलच्या, श्रजहरूलच्या श्रोर जहद्रजहरूलच्या। पहली दो को 'जहत्स्वार्था' श्रोर 'श्रजहत्स्वार्था' भी कहते हैं; तीसरी इन्हीं दो का मेल है।

जहत्स्वार्था—'गंगा में गांव है' इस वाष्य का वाच्यार्थ विरोध-ग्रस्त है। गंगा-प्रवाह में गांव की स्थिति संभव नहीं है। इसलिए उक्त वाक्य का 'गंगा के तट पर गाव' है, यह अर्थ करना चाहिए। यहां 'गगा' शब्द का वाच्यार्थ, कोश-गत श्रर्थ, छोड़ देना पड़ा, इस लिये इसे जहत्स्वार्था लच्चणा का उदाहरण कहेंगे। जहत् का श्रर्थ है त्यागता हुश्रा या त्यागती हुई, जहत्स्वार्था का मतलब हुश्रा 'श्रपने श्रर्थ को छोड़ती हुई'।

श्रजहत्त्वार्था या श्रजहत्त्वच्या—इस लच्चा में भी वाच्यार्थ में परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु वाच्यार्थ को सर्वथा छोड़ नहीं दिया जाता। 'शोगो गच्छिति' शोगा जाता है, इस वाक्य में शोगा का वाच्यार्थ 'लाल' है। परंतु इतने से काम नहीं चलता, इसिलए 'शोगा' में लच्चणा करनी पड़ती है। शोगा का लचितार्थ हुश्रा 'लाल रंग का घोड़ा'। इस प्रकार शक्यार्थ या वाच्यार्थ का परित्याग नहीं हुश्रा क्योंकि घोड़े का रंग लाल है। शोगा का श्रर्थ लच्चणा की सहायता से शोगात्व या लालिमा-विशिष्ट श्ररव-द्रच्य हो गया, जिस से वाक्य सार्थक प्रतीत होने लगा।

जहदजहल्लच्या—इस लच्या में वाच्यार्थं का एक अंश छोड़ना पड़ता है और एक अश का प्रहण होता है। इस प्रकार इसमें 'जहती' और 'अजहती' दोनों के गुण वर्त्तमान हैं। 'जिस देवदत्त को मैंने काशी में देखा था उसी को अब मथुरा में देखता हूँ' यहां काशीस्थ देव-दत्त और मथुरा-स्थित देवदत्त की एकता का कथन है। परंतु पहले देवदत्त और दूसरे देवदत्त के देश-काल में भेद है। पहली बार जब देवदत्त को देखा था तो वह और देश तथा और समय में था; अब वह दूसरे स्थान और दूसरे काल में है। दोनों देवदत्तों की एकता तभी समम में आ सकती है, जब हम दोनों में से देश-काल के विशेषण हटा लें। इस प्रकार 'तत्कालीन' और 'एतत्कालीन' तथा 'काशीस्थ' और 'मथुरास्थ' की विशेषताओं को वाच्यार्थं में से घटा देना पड़ता है। शेष वाच्यार्थ ज्यों का त्यों रहता है और दो देवदत्तों की एकता समम में आ जाती है।

वेदांतियों का कथन है कि जीव श्रौर ब्रह्म की एकता बताने वाले महा वाक्यों का श्रर्थ भी इसी प्रकार, जहद्जहल्लच्या से, समक्त में श्रा सकता है। 'जीव' श्रौर 'ब्रह्म', 'त्वम्' श्रौर 'तत्' के वाच्यार्थ में से उन गुणों को घटा देना चाहिए जो दोनों में तुल्म नहीं हैं। प्रत्यक्त श्रथवा चैनन्य गुण जीव श्रीर ब्रह्म दोनों में ममान है। इस ब्रकार उनकी एकता ट्रव्यंगम हो सकती है।

वेदात के श्रालोचकों का कथन है कि वेदांत में व्यावहारिक श्रयवा

वदात की गाधना, मोक्षावस्था नैतिक जीवन के लिए स्थान नहीं है। शंकर का ज्ञान-मार्ग मनुष्यों को नैतिक उन्नति (मॉरख श्रीमेस) के लिए किसी प्रकार का भो साहन नहीं

देता। कर्तव्याकर्तव्य का विचार नीची श्रेणी के मनुष्यों के लिए है, जानियों के लिये नहीं। वैयक्तिक श्रीर मामाजिक कर्तव्य ज्ञानी के लिये नहीं हा वेद के विधि जान्य भी ज्ञानी की दृष्टि में श्रयं-हीन है। जिसकी दृष्टि जगत् को मिष्या देखती है, जो संसार के सारे व्यवहारों को खताचिक मानता है, वह विधि-निषेध का पालन करने को याध्य नहीं हो सकता। इस प्रकार वेदात-दर्शन सामाजिक जीवन का धातक हैं।

उत्तर में हमें निवेदन करना है कि यद्यि वेदात प्रमुत्ति-मार्ग से निवृत्ति मार्ग को श्रेष्ट समम्तता है, तथि नैतिक-जीवन का परित्याग उस की शिला नहीं है। वस्तुत वेदात की टिट में यिना नैतिक गुणों—यम, नियम प्रादि, का धारण किये ज्ञान-प्राप्ति सभय नहीं है। ज्ञान-प्राप्ति तो दूर की वात है, चिरत्र-हीन को ब्रह्म की जिज्ञासा करने का भी श्रिष्टिकार नहीं है। 'श्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा' पर भाष्य करते हुये श्री शंकरा-चार्य ने 'श्रथे' का धानतर्य श्रथे वतलाया है। ब्रह्म जिज्ञासा का श्रिष्टिकारी वहीं हो सकता है (१) जो नित्य श्रीर धनित्य के भेद का विवेक कर खुका है, (२) जिसे इहलोक श्रीर परलोक के भोगों से वैराग्य हो गया है, (३) जिसमें शम-दम (मन श्रीर इंद्रियों का निग्रह) श्रादि सम्पत्तिया वर्त्तमान हैं। श्रीर (४) जिसे मोच की उत्कट श्रमिलापा है।

ज्ञान कोरी बुद्धि का विषय नहीं है। ज्ञान के लिए चतुर्मुखी साधना की श्रावश्यकता है। घृया, द्वेप, स्वार्थ परता श्रीर पत्तपात को जीते बिना हृद्य-भूमि तैयार नहीं हो सकती, जिसमें ज्ञान का बीज बोया जा सके। संसार को मिथ्या या श्रतात्विक कहने का अर्थ मूंठ, कपट, श्राडम्बर श्रीर मिथ्याद्रम को प्रथ्रय देना नहीं है। यह ठीक है कि ज्ञानी के लिये श्रुति के विधि-निषेध नहीं है (निस्त्रेंगुख्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेध:-शुकाष्टक), पर हमें इस विचार का अनर्थ नहीं करना चाहिए। 'ज्ञानी के लिये कोई नियम या बंधन नहीं है' इसका क्या श्रर्थ है ? जब शुरू-शुरू में कवि-छात्र कविता करना प्रारंभ करता है श्रथवा चित्रकता का विद्यार्थी चित्र-रचना का श्रभ्यास करता है तब उन्हे पिंगल श्रीर रेखा-शास्त्र के श्रनेक कठिन नियमों का बड़े मनोयोग से पालन करना पहता है। धीरे-धीरे जब वे छात्र काव्य-कला और चित्राङ्कण में निपुरा होने लगते हैं तब उन्हें उन नियमों का पालन साधारण बात मालूम पड़ने लगती है-वे बिना मनोयोग के नियमानुकूल काम करने लगते हैं। श्रपनी कलाओं के पूरे 'मास्टर' या पंडित बन जाने पर उन्हीं छात्रीं को कान्य श्रीर चित्र-कला के नियमों की परवाह भी नहीं रहती। तब वे जो कुछ लिख या खींच देते हैं वही कविता श्रीर चित्र हो जाता है; उनकी कृत्तियां स्वयं अपने नियमों की सृष्टि करने लगती है और उनके जिये शास्त्रों के बंधन नहीं रहते । इसी प्रकार सच्चरित्रता श्रीर साधता के पंडितों को सदाचार के नियम सिखाने की प्रावश्यकता नहीं रहती। जिसने एक बार अपनी स्वार्थ-भावना का समूलोच्छेद कर लिया है उसे कर्त्तंन्य-विषयक शिचा की श्रपेचा नहीं रहती। ज्ञानी के विधि-निषेध से परे होने का यही यथार्थ श्रभिप्राय है।

गीता में जिसे स्थितप्रज्ञ कहा है वही वेदांत का कर्त्तच्य-बंधनों से मुक्त ज्ञानी है। गीता के अनुसार ज्ञानी को भी लोक कल्याण के लिये कर्म करने चाहिए। ज्ञानी कर्म करे या न करे, इससे उसके ज्ञानीपन में कोई भेद नहीं पड़ता। परतु ज्ञानी कभी पाप-कर्म में लिप्त हो सकता है, इसकी सभावना उतनी ही है जितनी कि किसी महाकवि के छंदोभंग

करने की । ज्ञान होने के बाद साधक सिर्फ्न प्रारव्ध कर्मों के भोग के लिये जीवित रहता है। उस दशा में उसे 'जीवन्युक्त' कहा जाता है। ज्ञान-प्राप्ति में जा सुख श्रीर शांति है वह केवल परलोक की चीज़ नहीं है, उसका श्रमुभव इसी जन्म में बिना बहुत बिलब के हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान का महत्व श्रमुभव से परे नहीं है।

मोल-प्राप्ति के लिये वेदात विशेषरूप से ध्रवण, मनन धौर निदि-ध्यासन का उपदेश करता है। ये तीनों हो महा की अनुभृति प्राप्त करने के साधन हैं। महा की श्रनुभृति ही वह ज्ञान है जो श्रविद्या को नष्ट कर देता है। यह महानुभव भी युद्धि की एक ग्रुत्ति हैं, इसलिये ध्रवण श्रादि साधनों से उत्पन्न की जा सकती हैं। यह ग्रुत्ति उत्पन्न होकर श्रज्ञान की दूसरी ग्रुत्तियों को नष्ट करके स्वय भी नष्ट हो जाती है। जैसे श्रिप्त इंधन को जलाकर शात हो जाती है वैसे ही यह पृत्ति श्रन्य ग्रुत्तियों को नष्ट करके स्वयं भी नाश को श्राप्त हो जाती है।

मोस पर श्राप्य दीसित के विचार बड़े महस्व के हैं। उनका मत हैं
मोस के विपय में श्राप्य कि 'पूर्ण मुक्ति' वैयक्तिक नहीं, सार्वजनिक
दीक्षित का मत? चीज़ हैं। जब तक सब जीव मुक्त न हो जाएं
तब तक पूर्ण मुक्ति सभव नहीं हैं। श्रान्य जीवों के घधन में रहते हुये एक
दूसरे प्रकार की मुक्ति सभव हैं। इस दूसरे श्रथं में मुक्त जीव को श्रह्मलोक या ईश्वर-भाव प्राप्त हो जाता है, जिसका वेदात के श्रितम
श्रध्याय में वर्णन हैं। श्रात्मेक्य का सिद्धांत यों भी स्वार्धपरता के लिये
घातक है, उसके साथ ही यदि साधक यह भी जान ले कि यिना जगत्
की मुक्ति हुये उसकी मुक्ति नहीं हो सकती तो उसका वेयक्तिक साधना

१ देखिये विवरणप्रमेयसग्रह, पृ० २१२, श्रानुभवो नाम ब्रह्मसाक्षात्कार फलकोऽन्त करण वृत्ति मेद । एव भामती पृ० ३१, (१।१।४)

२ देखिये सिद्धातलेश (विजयानगरम् सस्करण), पृ० १११ तथा श्रागे ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तस्माद्यावत्सर्वमुक्ति परमेश्वरभावो मुक्तस्य, वही, पृ०, ११२।

## सातवां अध्याय

## विशिष्टाद्वेत' अथवा रामानुज-दर्शन

श्राजकल के स्वतंत्र विचारकों की दृष्टि में यह प्रश्न विशेष महस्व का नही है कि उपनिपदों की ठीक ज्याख्या शंकर ने की है या रामानुज ने। श्राज हम शंकर श्रीर रामानुज के भाष्यों का श्रध्ययन उन्हीं के मत को जानने के लिये करते हैं, बादरायण का मत जानने के लिये नहीं । बाद-रायण ही बढ़े या श्रादरणीय हों ऐसा श्राप्रह हमारा नहीं हैं, जिसके लेख में महत्त्वपूर्ण विचार हों वही बड़ा है। परतु पुराने विचारों के श्रद्धैती श्रीर विशिष्टाद्वेतियों के लिये उक्त प्रश्न बढ़े महत्त्व का है। उपनिषदों के श्रध्याय मे हम देख चुके हैं कि उनमें ब्रह्म के सगुग्ग श्रीर निर्गुगा दोनीं प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं। इन विरोधी वर्णनों का सामजस्य नैसे किया जाय ? शकर ने उपनिषदों के परा श्रौर श्रपरा विद्या के भेद की श्रपने श्रनुकूल च्याख्या करके इस समस्या को हल कर लिया। जहां ब्रह्म को सगुरा कहा गया है, वह न्यावहारिक दृष्टि से, वास्तव में ब्रह्म निर्गुरा है। निर्गु खता की प्रतिपादक श्रुतिया भी बहुत हैं (श्ररूपवदेव हि तत्प्र-धानत्वात्-ब्रह्मसूत्र) । 'ब्यावहारिक' श्रीर 'पारमार्थिक' का यह भेद रामा-नुज को स्वीकार नहीं है। ब्रह्म एक ही है, 'पर' श्रीर 'श्रपर' भेद से दो प्रकार का नहीं। ब्रह्म निर्भुया नहीं, सगुया है। जब श्रुति ब्रह्म को निर्भुया कहती है तब उसका तात्पर्य ब्रह्म. को दोष या दुष्ट-गुग्ग-हीन कथन करना होता है। ब्रह्म में प्रकृति के गुण नहीं हैं, बद्धजीवों के विशेष गुण भी नहीं है। श्रुति के सगुगा वर्णनों से पता चलता है कि ब्रह्म श्रशेप कल्यागमय गुर्गों का श्राकार है। ब्रह्म में श्रनंत ज्ञान, श्रनंत सौंदर्थ श्रीर श्रनत करुगा

१ विशिष्टाद्वैत मत को 'श्रीसप्रदाय भी कहते हैं।

है। ब्रह्म श्रीर ईश्वर में भेद नहीं है; माया में संसक्त ब्रह्म को ईश्वर नहीं कहते। जिस ईश्वर की मिक्त श्रीर शरणागित का उपदेश श्रार्ष श्रंथों में मिलता है वह ब्रह्म से भिन्न या नीची कोटि का नहीं है। ईश्वर की सिर्फ़ व्यावहारिक सत्ता ही नहीं है, तह परमार्थ-तन्त्व है। इसी प्रकार जगत तथा जीवों की सत्ता भी 'सिर्फ़ व्यावहारिक' नहीं है। श्रद्धेत वेदांत का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह ईश्वर, जीव श्रीर जगत् से वास्तविक सत्ता छीन कर उन्हें ब्रह्म का 'विवर्त्तमात्र' बतला डालता है।

श्रद्वैत मत की बौद्धिकता रामानुज को सहा नहीं है। उन्होंने साधा-रंग जनता के मनोमावों को दार्शनिक भाषा में श्रमिव्यक्त करने की चेष्टा की। मनुष्य के व्यक्तित्व में बुद्धि के श्रतिरिक्त हृदय का भी स्थान है। मनुष्य प्रेम श्रीर भक्ति, पूजा श्रीर उपासना, श्राकांचा श्रीर प्रयत करने-वाला है। उसके प्रेम, भक्ति, पूजा श्रीर उपासना से संबद्ध भाव क्ॅंठे हैं, उसके प्रयत्नों में वास्तविक बल नहीं है, उसके बंधन श्रौर मोच सच्चे नहीं केवल न्यावहारिक हैं, उसकी श्रात्मा श्रीर परमात्मा पारमार्थिक सत्ताएं नहीं हैं, यह सिद्धांत मानव बुद्धि को न्याकुल श्रीर स्तब्ध करनेवाले हैं। हमारे जीवन में जो श्रच्छे श्रीर बुरे, पाप श्रीर पुग्य का संघर्ष चलता रहता है वह क्या मूँ ठा है ? हमारे 'व्यक्तित्व' को 'सिर्फ़ व्यावहारिक' कहना उसे 'कुछ नहीं या मिथ्या' कहने का ही शिष्ट ढंग है । शंकर का व्यावहारिक श्रीर मिथ्या का भेद मनुव्यों की सामान्य बुद्धि में नहीं घॅसता; जगत् को मिथ्या कहना शून्यवाद का श्रवलंबन करना है। जन-साधारण मिथ्या का श्रर्थ 'शून्य' ही समक्तते हैं । विज्ञानभिन्न जैसे विद्वान भी शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध ( छिपा हुत्रा शून्यवादी ) कहने से नहीं चूके। शंकर का मायावाद हमारे प्रबलतम नैतिक प्रयत्नों श्रीर गुढ़तम भक्ति-भावनाश्रों को मदारी के खेल जैसा फूँठा करार दे देता है। शंकर की दृष्टि में जीवन की जटिल समस्यार्श्रों मे कोई गम्भीरता नहीं है, जीवन एक बाजीगर का तमाशा है, बहा के मनोविनोद की सामग्री है। हमारे सुख, दुख श्रीर

श्राकाद्वाए, हमारा व्यक्तित्व, हमारा बौद्धिक श्रौर नैतिक जीवन, हमारे विचार श्रौर भावनाए किसी में कोई तत्त्व नहीं है, सब मिध्या हैं, सब कुछ माया है, केवल घहा ही सत्य है।

लेकिन ऐसे निर्गुण, निर्मम श्रीर निष्ठुर बहा को लेकर हम क्या करे ? वह बहा जो हमारे दुख-दर्द से विचलित नहीं होता, जिस तक हमारी श्राहों की गर्मी नहीं पहुँचती, जो हमारी प्रार्थेना नहीं सुन सकता, जिसके न कान है न श्रालें, न दुद्धि है, न हृदय, उस बहा का हम क्या करें ? ऐसे बहा से किसी प्रकार का संबंध जोड़ना संभव नहीं है। यदि हम माया के पुतले हैं तो हम जो कुछ करें सब माया ही है। फिर श्रुति के विधिनिपेध, श्रवछे दुरे का उपदेश किस लिए है ? श्रुति की श्राज्ञाश्रों का क्या शर्थ है ? ज्ञान की खोज भी किस लिए ? बंधन, मोच श्रीर मोच की इच्छा, साधक, श्रीर साधना सभी तो मिथ्या है।

रामानुज का मत है कि जीव श्रीर जगत् की वास्तविक, पारमार्थिक, सत्ता माने विना काम नहीं चल सकता। यदि हमारे जीवन का कोई मूल्य है, यदि सृष्टि-प्रिक्रिया विडंबना-मात्र नहीं है, तो हमारे प्रयलों का चेत्र जगत् भी सल्य होना चाहिये। तो क्या रामानुज श्रनेकवादी हैं ? नहीं वे श्रद्धेतवादी है, कितु उनका श्रद्धेत शंकर से भिन्न है; वह विशिष्टाद्धेत है। विशिष्टाद्देत का श्रर्थ है 'विशिष्ट का विशिष्टरूप से श्रद्धेत' (विशिष्टरूप विशिष्टरूप विशिष्टरूप विशिष्टरूप विशिष्टरूप विशिष्टरूप विशिष्टरूप से श्रद्धेत' (विशिष्टरूप विशिष्टरूप से श्रद्धेत' एक्मांश्र तोव श्रीर प्रकृति उसके विशेष्ण है, इस विशिष्ट-रूप में ब्रह्म ही एकमांश्र तस्व है।

वैम्णव-धर्म का इतिहास श्रीर साहित्य तो बहुत प्राचीन है, यद्यपि
उसे दार्शनिक श्राधार देने का बहुत-कुछ श्रेय
श्रीरामानुजाचार्य को है। श्रान्वेद में विष्णु एक
साधारण सीर देवता थे। धीरे-धीरे उनका महत्त्व बदा। साथ ही एक
'भाग' नामक देववा भी 'भगवत्' या भगवान् में परिवर्तित होकर प्रसिद्ध

हो गए श्रीर भागवत धर्म की नींव पड़ी। महाभारत में भागवत-धर्म का वर्णन है। भागवत धर्म का विकसित रूप वैष्णव धर्म बन गया, विष्णु श्रीर भगवान् एक हो गये। कुछ काल बाद, कृष्ण को विष्णु का श्रवतार मान लिया जाने पर, कृष्ण-पुजा भी वैष्णाव-संप्रदाय का श्रंग बन गई। ईसा से पहले-पहले भागवत धर्म दिल्ण में प्रवेश कर चुका था। भगवान् कृष्णु की भक्ति तो उत्तर भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है श्रीर इस प्रकार भारतवर्ष मे वैष्णाव-संप्रदाय का प्रभाव बहुत ज्यापक हो गया है। भारत की साधारण जनता राम श्रीर कृष्णु की उपासक है; शिव तथा श्रन्य देवी-देवताश्रों का स्थान बाद को है। कम से कम उत्तर भारत में इस समय शिवों श्रीर वैष्णुवों का विरोध नहीं है। इस विरोध को मिटाने में तुलसी दास जी का काफी हाथ रहा है। उनकी 'शिव दोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा' जैसी उक्तियों का उत्तर भारत के धार्मिक हदय पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

रामानुज से पहले के वैष्णव-शिचकों में दिचिश के यामुनाचार्य ग्रीर नाथमुनि के नाम मुख्य हैं। वैष्णव-संप्रदाय के माननीय ग्रथ दो प्रकार के हैं, इसी से वैष्णवों का साहित्य 'उमय वेदांत' कहलाता है। वैष्णव लोग वेद, उपनिषद् ब्रह्मसूत्र ग्रीर भगवद् गीता को तो मानते ही हैं, इनके श्रितिस्त वे पुराणों ग्रीर तामिल भाषा के कुछ प्रथों को भी प्रमाण मानते हैं। यही वैष्णवों के 'ग्रागम' हैं। यामुनाचार्य ने 'ग्रागमों' का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये 'ग्रागम प्रामाण्य' ग्रीर 'महापुरुष-निर्णय' लिखे। 'सिद्धित्रय' ग्रीर 'गीतार्थ-संग्रह' भी उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामानुज का श्री भाष्य वेदात सूत्रों की प्रसिद्ध व्याख्या है। सुदर्शन भट्ट ने भाष्य पर 'श्रुत-प्रकाशिका' लिखी। इसके श्रितिस्त रामानुज ने गीता-भाष्य, वेदार्थ-संग्रह वेदात-सार, वेदांत-दीप श्रादि भी लिखे हैं। रामानुज के बाद विशिष्टाहत सप्रदाय का प्रचार करनेवालों। मे श्री वेंकटनाथ या वेदांतदेशिक (१३५० ई०) का नाम सब से प्रसिद्ध है। वेदांत-देशिक श्रनेक विषयों

के प्रकाराड पंडित थे। उन्होंने श्रद्धेत मत का बद् । युक्तिपूर्ण खरदन किया श्रीर विशिष्टाह्रेत के सिद्धातों की श्रं खिलत व्याख्या की। उनके मुख्य प्रथ तत्त्व-टीका ('श्री भाष्य' की श्रसम्पूर्ण व्याख्या), तात्पर्य-चिद्रका (गीता-भाष्य पर टीका) 'तत्त्व मुक्ता कलाप' श्रीर 'शतदूषणी' हैं। श्रितम प्रथ में श्रद्धेत-वेदात की कद्दी समीचा है। वेदांत देशिक ने 'सेश्वर मीमासा' ग्रंथ भी लिखा है। श्री निवासाचार्य (१७०० ई०) की 'यतीन्द्र मत-दीपिका' में रामानुज के सिद्धातों का संचित्र श्रीर सरल वर्णन है। रामानुज ने उपनिषदों पर भाष्य नहीं लिखा। श्रहारहवीं शताब्दी में रंग रामानुज ने कुछ उपनिषदों पर विशिष्टाद्वेत के श्रनुकूल टीका की।

हिंदू-धर्म के इतिहास पर रामानुज का न्यक्त श्रौर विस्तृत प्रभाव पड़ा है। श्रद्धेतवाद के श्रालोचक श्रौर भक्ति-मार्ग के प्रचारक रामानुज के विशेष रूप से श्राणी हैं। मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानद श्रादि पर रामानुज के विशिष्टाद्वेत का प्रभाव स्पष्ट लचित होता है।

रामानुज के मत मे प्रत्यच्च, श्रनुमान श्रौर श्रागम यह तीन ही प्रमाण हैं। श्रनुमान-वाक्य में पाच नहीं तीन ही प्रत्यक्ष प्रकरण श्रवयव होने चाहिए, पहलो तीन या बाद के तीन। साख्य श्रौर वेदात की मॉित यहा भी 'प्रत्यच्च' का वर्णन महत्त्वपूर्ण है। रामानुज का निश्चित सिद्धांत है कि निर्विशेष या निर्णुण वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि श्रद्धेत वेदात की सरह ब्रह्म को निर्णुण माना जाय तो ब्रह्म श्रज्ञेय हो जायगा। जानने का श्र्यं है वस्तु को किसी 'विशेष' या 'गुण' से सबद्ध समक्तना। नैयायिकों के मत में निर्विकलपक प्रत्यच्च में वस्तु की जाति श्रादि विशेषताश्रों का श्रनुभव नहीं होता। रामानुज का मत इससे मिन्न है। वे भी निर्विकलपक श्रौर सविकलपक का भेद मानते हैं, परंतु दूसरी प्रकार। सिर्फ वस्तु की सत्ता (सन्मात्रता) का प्रहण नहीं हो सकता, इसिलये मानना चाहिए कि निर्विकलपक प्रत्यच्च में भी पदार्थों के गुणों का कुछ बोध ज़रूर

होता है। गाय के निर्विकल्पक प्रत्यत्त में 'यह गाय है' ऐसा ज्ञान होता है। यह ज्ञान सिवकल्पक से भिन्न किस प्रकार है ? सिवकल्पक प्रत्यत्त में 'यह भी गाय है, यह (प्रत्नेकों मे से) एक गाय है' इस प्रकार का ज्ञान होता है। प्रत्येक वस्तु का जो पहली बार प्रत्यत्त होता है वह निर्विकल्पक होता है। निर्विकल्पक ज्ञान भी जटिल है। रामानुज जाति या सामान्य को प्रलग पदार्थ नहीं मानते। व्यक्तियों में साहश्य होता है जिसे देखकर हम 'जाति' या 'सामान्य' की धारणा बनाते हैं। जाति केवल बौद्धिक पदार्थ है।

जब श्रुतियां ब्रह्म को निर्गुण बताती हैं तब वे ब्रह्म में कुछ गुणों का श्रभाव कथन करती हैं, उनका श्रभिप्राय यही होता है कि ब्रह्म में श्रन्य गुण हैं। ब्रह्म-सात्तात्कार बिना भक्ति श्रोर उपासना के नहीं हो सकता। तत्त्व-ज्ञान भी बिना भगवान् की कृपा के नहीं होता श्रोर भगवान् की कृपा बिना भक्ति तथा उपासना के श्रसंभव है।

रामानुज का भूम-विषयक सिद्धांत 'सत्ख्याति' कहलाता है। ख्या-तियों के विषय में दो श्लोक पाठक याद रख सत्ख्याति सकते है।

> श्रात्म-ख्याति रसत्ख्याति रख्यातिः ख्यातिरन्यथा । तथाऽनिर्वचन-ख्याति रित्येतत्ख्यातिपंचकम् ॥ योगाचारा माध्यमिका स्तथा मीमांसका श्रपि । नैयायिका मायिनश्च प्रायः ख्यातीः क्रमाज्जगुः ॥

श्रयांत् योगाचार, माध्यमिक, मीमांसक, नैयायिक श्रौर वेदांती क्रमशः श्रात्मख्याति, श्रसत्ख्याति, श्रख्याति, श्रन्यथा-ख्याति श्रौर श्रनिर्वेचनीय-ख्याति के समर्थक हैं। रामानुज के श्रनुयायी इन सब ख्यातियों को दोषपूर्ण मानते हैं श्रौर श्रपनी सल्ख्याति का प्रतिपादन करते हैं।

पाठकों को याद होगा कि श्रष्टैत वेदाती हर ज्ञान को सविपयक मानते हैं। परंतु ज्ञान के विपय की सत्ता प्रातिभासिक, ज्यावहारिक श्रीर पारमार्थिक भेद से तीन प्रकार की हो सकती है। रामानुज सत्ताश्रों के इस वर्गाकरण को स्वीकार नहीं करते। सत्ता एक ही प्रकार की है। परंतु वे भी श्रद्धैत के इस सिद्धात को मानते हैं कि प्रत्येक ज्ञान का विपय होता है। यही नहीं, प्रत्येक विषय सिवशेष या गुण्वाला भी होना चाहिए, श्रम्यथा उसकी प्रतीति न होगी। इसका यह श्रथं हुश्रा भूमज्ञान का भी विषय सत् होता है, वास्तविक होता है। श्रुक्ति में जो रजत दीखती है उसकी वास्तविक सत्ता होती है।

यहा पाठक मचेप मे वेटात का 'पचीकरण' सिद्धात समक्त हों। जिन महाभूतों (स्यूज भूतों) का प्रत्यच होता है उनमें से प्रत्येक में दूसरे भूत मिले रहते हैं। स्यूज पृथ्वी में श्राठवा-श्राठवा भाग जल, वायु श्रादि का है और शेप श्रपना। इस प्रकार प्रत्येक भौतिक पदार्थ में पाचों भूत वर्त-मान है। यही पंचीकरण-प्रक्रिया है। शुक्ति में रजत के परमाणु वर्तमान हैं, इसिलिये रजत का प्रत्यच भी 'सत्पदार्थ' का प्रत्यच है। इसी प्रकार रेते में जल-कण उपस्थित है श्रीर मृग-मरीचिका श्रसत् का ज्ञान नहीं है। यतीन्द्रमत दीपिका कहती है,

श्रत सब ज्ञान सत्य सिवशेषविषयच, निर्विशेष वस्तुनोऽग्रहणात्। श्रथीत् सब ज्ञान (ज्ञानमात्र) सच्चा श्रौर सिवशेष पदार्थे का होता है, निर्विशेष वस्तु का प्रहण नहीं होता। इसका सीधा श्रथे यह है कि भूम या मिथ्या ज्ञान की वास्तव में सत्ता ही नहीं है। भूम की यह व्याख्या सर्वथा श्रसतोपजनक माल्म होती है। पचीकरण मिद्धात क्या हुश्रा, जादू हुश्रा, जो किसी वस्तु को कुछ दिखला सकता है। यदि पंची- करण इतना व्यापक श्रीर प्रभावशाली है तो रस्सी में हाथी का भूम क्यों नहीं होता, सांप का ही क्यों होता है ? श्रीर श्रुक्ति में सर्प का भूम क्यों नहीं होता ? सत्त्याति भूम की व्याख्या नहीं करती, उसकी सत्ता ही उडा देती है। यथार्थ श्रीर श्रयथार्थ ज्ञान में भेद किये विना काम नहीं चल सकता। सत्त्यातिवादियों से एक रोचक प्रश्न किया जा सकता है— क्या भूम से बचने की कोशिश करनी चाहिए ? यदि हां, तो वह कोशिश सफल कैसे हो सकती है ?

रामानुज के मत में प्रमा उस यथार्थ (वस्तु-संवादी) ज्ञान को कहते हैं, जो व्यवहारानुग भी है प्रयांत् जिसके अनुसार व्यवहार करने से सफलता हो सकती है (यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञानं प्रमा)। स्वप्त के पदार्थ भी सत् होते हैं, परंतु स्वप्त-ज्ञान व्यवहार में काम नहीं आता। रामानुज के अनुसार स्वप्त के पदार्थों का खष्टा ईरवर है, जीव नहीं। फिर विभिन्न व्यक्तियों के स्वप्न भिन्न-भिन्न क्यों होते हैं ? क्योंकि स्वप्न के पदार्थों की सृष्टि जीवों के कर्मानुसार होती है। अपने शुभाशुभ कर्मीं के अनुरूप ही जीव अव्छे छुरे स्वप्न देखता है। यह मत मनोविज्ञान के प्रतिकृता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड के मतानुसार मनुष्य की अव्यक्त है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड के मतानुसार मनुष्य की अव्यक्त है। असिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड के मतानुसार मनुष्य की अव्यक्त है। श्रा अवभिन्यक्त मानसिक जीवन की गृप्त वासनाएं ही स्वप्नों का कारण होती हैं। अद्वैतमत मे भी स्वप्न जीव की सृष्टि होते हैं परंतु रामानुज का कट्टर यथार्थवाद उन्हें स्वप्न-पदार्थों को काल्पनिक कहने से रोकता है।

रामानुज की सम्मित में पूर्व श्रौर उत्तर मीमांसा में कोई विरोध नहीं है। वेद के कर्म-कारड, उपासना-कारड श्रौर ज्ञान-कांड सभी का महत्त्व है। रासानुज का मत कोई नवीन मत नहीं है, उनका दावा हे कि व्यास, बोधायन, गुहदेव, भासचि, ब्रह्मानंद, द्रविडार्य, पराङ्कुश नाथ, यामुना-चार्य श्रादि प्राचीन शिचकों ने जो श्रुति की व्याख्याएं की हैं, वे उनके मत कि सांख्य का मत है। गुणी गुण नहीं होता, श्रीर गुण गुणी ( गुणवान् पदार्थ ) से भिन्न है। रामानुज के मत में द्रव्य श्रीर गुण, प्रकारी श्रीर प्रकार में श्रात्यन्त भेद होता है। गुण श्रीर गुणी में तादात्म्य नहीं, विकि सामानाधिकरण ( एक श्रिषकरण में रहने का भाव ) मानना चाहिए। प्रकार को प्रकारी का श्रप्थक्सिद्ध विशेषण सममाना चाहिये। जीव श्रीर जगत् ईश्वर ( प्रकारी ) के प्रकार हैं, वे ईश्वर से श्रुलग नहीं किये जा सकते, पर वे ईश्वर से भिन्न हैं। जीवों श्रीर जगत् की स्वतन्न सत्ता है पर उन्हें ईश्वर से वियुक्त नहीं किया जा सकता; वे ईश्वर के ही श्रंग हैं, शरीर हैं, कभी जुदा न होनेवाले विशेषण हैं। ईश्वर जाका विशेष्य श्रीर श्राधार है।

रामानुज के दर्शन में द्रच्य श्रीर गुण श्रापेत्तिक शब्द है। यों तो ज़ब् श्रीर चेतन जगत् द्रच्य हैं जिनमें विभिन्न गुण पाये जाते हैं, परतु ईरवर की श्रपेत्ता से जीव श्रीर प्रकृति विशेषण या गुणात्मक है। ईरवर ही विशेष्य या गुणी है जिसे प्रकृति श्रीर जीवगण विशेषित करते हैं। ईरवर के द्रयत्व की श्रपेत्ता से जीव श्रीर प्रकृति द्रव्य नहीं, गुण हैं।

ज्ञान भी ज्ञाता का गुण होता है, इसिलये ज्ञाता और ज्ञान में भेद है। ज्ञाता को, अहुँत-वेदात के समान, ज्ञान-स्वरूप कहना ठीक नहीं। रामानुज-दर्शन में ज्ञान को 'धर्मभूत ज्ञान' कहा जाता हैं। जब जीव कुछ जानता है तब 'धर्मभूत ज्ञान' किसी इंद्रिय-द्वार से निकल कर ज्ञेय विषय से संयुक्त होता है। विषयी (आत्मा, ज्ञाता) श्रीर विषय (तय, पदार्थ) में सर्वध उत्पन्न करनेवाला 'धर्मभूत-ज्ञान' है।

जीव श्रौर ईश्वर का सबंध 'श्रंश' शब्द के प्रयोग से भी बतलाया जाता है। जीव ईश्वर का श्रश है। गीता कहती है—ममैवांशो जीवदों के जीवसूत: सनातनः, श्रर्थात् इस शरीर में भगवान् का एक सनातन श्रंश का कार्य है; ब्रह्म जगत् का उपादान श्रौर निमित्त कारण दोनों है।

१ वही, पृ० १८

ही जीव बना हुआ है। परंतु यहां अंश का अर्थ 'जगह घेरनेवाला दुकहा' नहीं समक्तना चाहिए। ब्रह्म अर्खंड है, उस के देशात्मक दुकहे नहीं हो सकते। रामानुज के मत में जीव ईश्वर का अंश है जैसे प्रकाश सूर्य का अंश है। या गुरा (गोत्व, गो-पन) गुर्णी (गौ या गाय) का (ब्रह्म-सूत्र, २।६।४४,४६)।

इस प्रकार विशिष्टाहुँत में जीव, जगत् श्रौर ब्रह्म का संबंध सममाने की तरह-तरह से चेष्टा की गई है। प्रकार-प्रकारी-भाव एक सामान्य नाम है जिसके श्रंतर्गत शेष-शेषी, श्रवयव-श्रवयवी, गुण-गुणी श्रादि श्रनेक संबंध हैं। इस संबंध का तात्पर्य यहीं है कि प्रकार और प्रकारी दोनों की वास्तविक सत्ता है, दोनों का श्रलग-श्रलग व्यक्तिव है, एक का दूसरे में लय कभी नहीं होता। जीव ईश्वर की भांति ही नित्य है, वह श्रविद्या-किष्पत नहीं है। मुक्ति में भी जीव ब्रह्म से भिन्न व्यक्तित्ववाला रहता है श्रीर ब्रह्म के श्रानंद-पूर्ण सन्निध्य का उपभोग करता है। जीव ईश्वर का श्रंश है, शरीर है अथवा विशेषण या प्रकार है। जिस प्रकार शरीर श्रीर श्रातमा श्रलग-श्रलग लच्या वाले हैं वैसे ही जीव श्रौर ईश्वर तथा जगत् श्रीर ईरवर भी हैं। ब्रह्म जीव से विजातीय (भिन्न जाति वाला) है, जंसे अरव श्रीर भी एक दूसरे से विजातीय हैं। परंतु फिर भी ईशवर तथा जीवों श्रीर जगत् में घनिष्ठ संबंध है। एक को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता । प्रकार श्रौर प्रकारी 'श्रपृथिक्सिद्ध' हैं, उनकी पृथक्-पृथक् सिद्धि नहीं होती, उनमें विच्छेद सभव नहीं है। यही रामानुज का श्रद्धेत है। ब्रह्म में जगत् संनिविष्ट है जैसे पुष्प में गन्ध श्रौर सोने में पीला-पन । ब्रह्म ( विशेष्य ) को जीव श्रीर जगत् से ( विशेषणों ) से श्रलग करके वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म में जगत् का श्रन्तर्भाव हो जाता है। सांस्य के प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों ब्रह्म की विभूतियां है। इसोलिए श्रुति कहती है कि बहा को जान लेने पर कुछ जानने को शेष नरीं रहता (येनामतं मतं भवति, अविज्ञातं विज्ञातम्)। जगत् ब्रह्म ही एकमात्र तस्व है पर वह ब्रह्म निर्गुण श्रीर निर्विशेष नहीं है, वह सविशेष श्रर्थात् विशिष्ट है। इस विशिष्ट तस्व की एकता के कारण ही रामानुज-दर्शन का नाम 'विशिष्टाहुँत' है।

श्रव हम रामानुज के सिद्धांतों का श्रञ्जला-बद्ध वर्णन करेंगे। वैशेपदार्थ विभाग

पदार्थों का विभाग किया है। रामानुज के
भी पदार्थों का विभाग किया है। रामानुज का
मत श्रनेक सिद्धांतों का मिश्रण-सा है। इसमें कहीं सांख्य के सिद्धांत
श्रनुस्यूत दिखाई देते हैं, कहीं गीता श्रीर वेदांत के। पदार्थों के वर्गीकरण
में विशिष्टाद्वेत की कुछ श्रपनी विशेषताएं भी हैं, जिनकी श्रीर हम यथास्थान इंगित करेंगे। 'सर्वंदर्शन सग्रह' में वेंकटनाथ या वेदांतदेशिक कृत
पदार्थ-विभाग का सारांश इस प्रकार दिया है:—

द्रन्याद्रन्यप्रमेदायितसुभय विध तद्विधं तत्त्वमाहुः । द्रन्यं द्वेधा विभक्तं जदमजद मिति, प्राच्यमन्यक्तकालौ ॥ श्रन्त्यं प्रत्यक् पराक्च प्रथमसुभयथा तन्न जीवेशभेदात् । नित्याभूतिमंतिश्चेत्यपरमिह, जदा मादिमां केचिदाहुः ॥°

अर्थात्—द्रव्य और श्रद्गव्य के भेद से तस्त्व दो प्रकार का है। द्रव्य , दो प्रकार का होता है, जड़ श्रीर श्रजड़। जड़ द्रव्य प्रकृति श्रीर काल हैं। श्रजड़ द्रव्य प्रत्यक् (चेतन) श्रीर प्राक् भेद से टो तरह का है। प्रत्यक् श्रजड़ द्रव्य जीव श्रीर ईश्वर हैं, प्राक् श्रजड़ द्रव्य 'नित्यविभृति' श्रीर 'धर्मभूत ज्ञान' हैं। नित्यविभृति को कुछ विद्वान् जड़ बतलाते हैं।

पदार्थ के दो भेद द्रन्य श्रीर श्रद्गन्य हैं, यह प्रमेय हैं। प्रमाण (प्रत्यत्त, श्रनुमान, शन्द) भी पदार्थ हैं। श्रद्गन्य पदार्थ सिर्फ़ दस हैं श्रयीत् सत्, रज, तम, शन्द, स्पर्श, रूप, रस, गध, संयोग श्रीर शक्ति। मीमांसा का शक्ति-पदार्थ स्वीकार किया गया है। वैशेपिक के कुछ गुर्गों का श्रद्गन्यों में संनिवेश है। साख्य के सत्, रज श्रीर तम यहां वैशेपिक

१ सर्वदर्शनसमह पृ॰ ४४

के त्रर्थ में 'गुण' बन गये हैं। विशिष्टाहुँत की प्रकृति सांख्य के समान ही चौबीस तत्त्वों वाली है। नीचे लिखी तालिका में द्रव्यों का विभाग दिखाया गया है:—

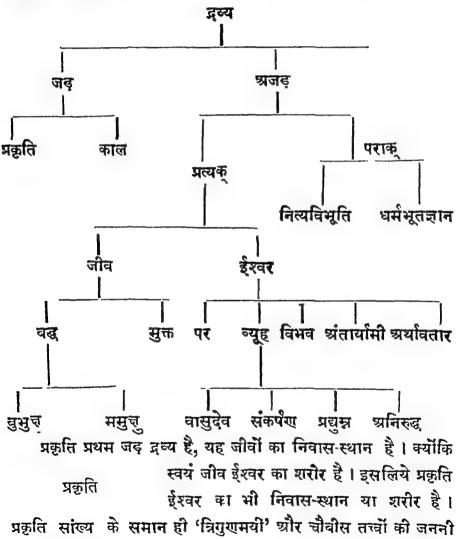

प्रमुख सार्व के समान है। त्रपुर्वनक जार वावात संदाका जनमा है। परंतु यहां सत्, रज, तम को द्रच्यात्मक नहीं माना गया है। क्योंकि यह प्रकृति के गुण हैं, इसलिये प्रकृति से भिन्न हैं; प्रकृति श्रौर गुणों में 'श्रपृथक्सिद्धता' है। सांख्य श्रौर विशिष्टाद्वेत की प्रकृति में कुछ श्रौर भी दर्शनीय सेद हैं। (१) सांख्य की प्रकृति असीम या विसु है; रामानुज की प्रकृति नीचे की भ्रोर तो अनंत है परंतु ऊपर की श्रोर 'नित्यविभूति' से परिच्छिन्न है। नित्यविभूति का वर्णन कुछ श्रागे करेंगे। (२) सिद्धांत में सांख्य की प्रकृति पुरुप पर किसी प्रकार निर्भर नहीं है परंतु रामानुज की प्रकृति सर्वथा चेतन-तत्त्व पर श्रवलवित है। प्रकृति श्रौर ईरवर में भी 'श्रपृथक्सिद्धि' संबंध है।

काल प्रकृति से श्रलग तत्त्व माना गया है, पर ब्रह्म से श्रलग वह
भी नहीं है। इस प्रकार विशिष्टाहुँत का कालकाल
तत्त्व न्याय श्रीर सांख्य दोनों से भिन्न है।
प्रकृति की तरह काल का भी परिणाम होता है। च्रण, घटे, दिन श्राटि
काल के परिणाम हैं। काल की स्वतंत्र सत्ता है, परंतु श्रवकाश या श्रन्य
प्रकृति का कार्य है। काल श्रीर प्रकृति में कौन पहले था, यह प्रश्न व्यर्थ
है। परंतु देश (श्रवकाश) की श्रपेना प्रकृति पहले है।

श्रजड तत्वों मे हम प्रथम 'नित्यविभूति' श्रौर 'धर्मभूत ज्ञान' का, पराक्तत्वों का, वर्णन करेंगे। यहा ध्यान देने योग्य वात यह है कि विशिष्टाहेंत में जड श्रौर चेतन का विभाग नहीं माना गया है। प्रायः चेतन तत्व से मतलय ज्ञान शक्ति-सम्पन्न जीव श्रौर ईरवर समसा जाता है श्रौर जड़तत्व से प्रकृति। रामानुज इन दो के बीच में एक प्रकार के तत्व मानते हैं जो 'श्रजड़' हैं, पर चेतन नहीं हैं। 'धर्मभृत ज्ञान' श्रौर 'नित्यविभूति' जट हव्य नहीं हैं, न वे जीव श्रौर ईरवर की भाँति चेतन ही है। वे विशिष्टाहेत के 'पराक्-तत्व' हैं जय कि जीव श्रौर ईरवर 'प्रत्यक्तत्व' हैं। प्रत्यक् श्रौर पराक् में क्या भेद हैं ?

श्रजद का श्रर्थ है 'स्वय-प्रकाश' जह उससे विरुद्ध को कहा जायगा।
'प्रजड-प्रत्यक् और पराक्
श्रीर ईश्वर यह श्रजद श्रर्थात् स्वयं-प्रकाश द्रव्य
है। 'पराक्तस्व' स्वयं प्रकाश तो होता है, पर स्वय-जेय नहीं होता।

पराक्तत्त्व का प्रकाश दूसरों के लिये हैं (स्वयं प्रकाशत्वे सित परस्मा एव भासमानत्वं-यतीनद्र मत दीपिका) पराक् तत्त्व अजड़ है, पर साथ ही अचे-तन भी है।

सतोगुण-प्रधान नित्यविभृति है, अन्यगुण प्रधान प्रकृति । नित्यविभूति स्वयं प्रकाशद्रव्य है, योग की
सिद्धियों से उसका कोई संबंध नहीं हैं। वह
उध्वें देश मे, उत्पर की श्रोर श्रनन्त हैं। नीचे की श्रोर प्रकृति से
परिच्छित्र है। मुक्त जीवों श्रोर ईश्वर के शरीर, निवासस्थान, तथा
श्रन्य उपकरण इसी द्रव्य के बने हुये हैं। बैकुण्ड लोक, गोपुर, वहां
के जीवों के शरीर, विमान, कमल, श्राभूषण श्रादि नित्यविभृति के
कार्य हैं।

ऐसा मालूम होता है कि एक ही सांख्य की प्रकृति गुण-विशेष की प्रधानता के कारण विशिष्टाहुँत की 'प्रकृति' श्रौर 'नित्यविभृति' बन गई है। दोनों मिलकर सब दिशाश्रों में श्रनत भी हो जाती हैं। नित्यविभृति का दूसरा नाम 'शुद्ध-सत्त्व' है जिसका श्रथं यह है कि वैकुण्ठादि लोकों रजस् श्रौर तमस् गुणों का श्रभाव है। परंतु सतोगुण की प्रधानता या श्रन्य गुणों के श्रभाव के कारण ही 'नित्य विभूति' किस प्रकार जदाव को छोड़कर 'श्रजड' हो जाती है, यह समक्ष में नहीं श्राता। हमारी समक्ष में 'नित्य विभूति' को जद्ध मानने वाले विद्वान् श्रधिक ठीक हैं। यदि सतोगुण सम्पन्न प्रकृति को 'श्रजद' माना जाय तो प्राकृतिक जगत् में ही जद्ध श्रौर श्रजड का भेद करना पड़ेगा। नित्यविभृति उन पदार्थों का उपादान कारण है जो 'श्रादर्श जगत्' (मुक्त जीवों के लोक) में पाई जाती हैं। इस जगत् में भी भगवान् की पवित्र मुर्तियां (जैसे श्रीरंगम् में) नित्यविभृति का कार्य कथन की जाती हैं। वास्तव में प्रकृति श्रौर नित्यविभृति में भेदक रेखा खींचना किठन है।

विशिष्टाह्रेत संप्रदाय में ज्ञान द्रन्य माना जाता है, परंतु वह ईरवर श्रीर जीवों का धर्मभूत (गुण) भी है। 'धर्म-धर्मभूत ज्ञान भूतज्ञान' का यही तात्त्पर्य है। 'यतीन्द्र मत टीपिका' के धनुसार धर्मभूत ज्ञान,

स्वयं प्रकाशाचेतन द्रव्यत्वे सित विषयित्वम् । विभुत्वेसित प्रभावद्रव्य गुणात्मकत्वम् । श्रर्थप्रकाशो बुद्धिरिति तत्त्वचणम् ।

स्वयं-प्रकाश, अचेतन द्रन्य और ज्ञान का विषय है, विसु अर्थात् न्यापक है, प्रभापूर्ण द्रन्य और गुगात्मक है; अर्थ का प्रकाश करनेवाला, बुद्धिरूप है।

धर्ममूत ज्ञान दृश्य है क्योंकि उसमें परिवर्तन होता है (दृश्यं नाना दशावत — वेदातदेशिक ), अद्वेत के अन्तःकरेण के समान धर्ममूत ज्ञान विपयाकार हो जाता है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान और अनुभव से धर्मभूत ज्ञान में परिवर्तन होता है। धर्मभूत ज्ञान से संसक्त आत्मा में अनुभव की विविधता और एकरसता दोनों संभव हैं। सुख, दुख ह्च्छा, हेप, प्रयत आदि अलग गुण नहीं हैं जैसा कि न्याय-वैशेषिक मानते हैं, वे धर्मभूत ज्ञान के ही रूपान्तर हैं। इसी प्रकार काम, सकर्य विचिकत्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा सब ज्ञानरूप हैं। विशिष्टाद्वेत का मनोविज्ञान बुद्धि प्रधान है, वह रेशनज साइकोजॉजी है। धर्मभूत ज्ञान मन या मन-सहित इंदियों से सहचरित होकर ही कियमाण होता है और प्रत्यच, श्रनुमान, स्मृति, संशय, विपर्यंय, अम, राग, द्वेप, मोह, मात्सर्य आदि में परिणत हो जाता है। नाना वशावाले को दृष्य कहते हैं (दृष्यं नाना दशावत) इस जच्चण के श्रनुसार धर्मभूत ज्ञान 'दृष्य' है।

परंतु वह गुयात्मक भी हैं, शान विना जीव या ईरवर के श्रवलंबन के कुछ भी नहीं कर सकता। धर्मभूत ज्ञान व्यापक है, इसलिए सुक

१ हिरियन्ना पृ० ४०४

जीव में श्रणु होने पर भी श्रनत ज्ञान सभव है। श्रणुजीव सारे शरीर को जान सकता है, क्योंकि जीव का इस ज्ञान से 'श्रप्टथक्सिद्धि' संबंध है ह्सीलिए उपनिपद् कहती है—न विज्ञातुर्विज्ञातेः विपरिलोपोविद्यते, श्रयीत् ज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। बद्ध जीवों का ज्ञान तिरोहित रहता है जो कि मुक्तों में श्रमिन्यक्त हो जाता है। धर्मभूत ज्ञान ज्ञेय है (ज्ञातुर्जेयावभासा मितः), परंतु किसी दूसरे ज्ञान द्वारा नहीं, यह स्वयंप्रकाश है। श्रचेतन होने के कारण धर्मभूतज्ञान मे स्वयं ज्ञेयता, श्रपनी चेतना या श्रनुभूति, नहीं है। वह स्वयंप्रकाश है, इसीलिए जढ़ नहीं है। श्रव सचेतन प्रत्यक्तत्त्वों का वर्णन करते हैं।

जीव श्रणु है श्रौर चेतन है। वह चन्नु, श्रोत्र श्रादि से भिन्न है। जीव के श्रणु होने में श्रुति स्मृति ही प्रमाण हैं। जीव जीव की उत्कान्ति (शरीर से निगमन ) सुनी जाती

है; उसके प्रमाण (परिमाण ) का भी कथन है। जैसे,

श्रंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति ( कड )।

तथा

वालाग्र शत भागस्य शतधा कित्पतस्प च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्या कल्पते ॥

(श्वेताश्वेतर)

यहाँ पहले रलोक में जीव को श्रगुष्ठ-मात्र कथन किया गया है श्रोर दूसरे में वाल के श्रग्रभाग का दसहजारवां श्रंश । मतलब यह है कि जीव का श्रग्र परिमाण है । धर्मभूतज्ञान से नित्य संबद्ध होने के कारण जीव एक साथ हो श्रनेक पदार्थी को जान सकता है । इसी प्रकार एक जीव श्रनेक शरीरों में भी रह सकता है जैसा कि इछ सिद्ध लोग करते हैं ।

जीवों के कमों के धानुसार, ध्रथवा उन कमों के फलस्वरूप प्रवृत्तियों के धानुसार, ईशवर उन से कर्म कराता है। ईशवर ही वास्तविक कर्चा है। जीव के अच्छे बुरे कर्मों के लिये ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, पूर्व-कर्म श्रीर उनसे बना स्वभाव श्रादि ही उत्तरदायी हैं। कर्म-विपाक ईश्वर के श्रस्तित्व का ही नियम या स्वभाव है, इसलिए उसे मानने से ईश्वर की स्वन्तत्रता श्रीर सर्वशक्तिमत्ता में कोई फर्क नहीं पहता। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु बिना ईश्वर की सहायता के वह कर्म नहीं कर सकता। खेत में जैसा बीज डाला जाय वैसा फल उगता है, परन्तु पर्जन्य या मेघ की श्रपेचा सब बीजों को रहती है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिवाले जीवों को ईश्वर की श्रपेचा रहती है। इसीलिये ईश्वर को कर्माध्यन कहा जाता है।

कहीं-कहीं लम्बे वर्गीकरण में विशिष्टाहुँती जैनियों का श्रनुकरण

करते हैं। जीव मुक्त है, या बद जीवों में कुछ मुमुत्त (मोत्तार्थीं) है, कुछ ब्रुभुत्तु (भोगार्था )। मुमुत्तु श्रों मे कुछ भक्त होते है कुछ प्रपन्न। ब्रुभुत्तू जीवों में दुख अर्थ ( धन ) श्रीर काम में मग्न रहते हैं, कुछ धार्मिक हैं। धार्मिक जीवों में कुछ देवतात्रों के उपासक हैं , कुछ भगवान के, इत्यादि ! सूचम चित् (चेतन जीव, गीता की परा प्रकृति) श्रौर श्रवित् (जद प्रकृति ) से विशिष्ट ईश्वर जगत् का **ई**श्वर कारण है, उपादान है, संकल्प-विशिष्ट ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है। सूर्म-चित्-श्रचित् विशिष्ट ब्रह्म कारण है श्रीर स्थूल-चित्-श्रचित्-विशिष्ट मस कार्य है। वेदात-वाक्यों के समन्वय से ब्रह्म का जगत्कारण होना सिद्ध है। ईश्वर निर्गुण या निर्विशेष नहीं है, वह ज्ञान, शक्ति श्रीर करुणा का भडार है। वह सर्वेश्वर, सर्वशोषी, सब कर्मी से श्राराध्य, सर्व-फल-प्रदाता, सर्व-कार्योत्पादक भीर सर्वाधार है। सारा जगत् उसका शरीर है, वह जगत् के दोपों से मुक्त है। वह सत्य, ज्ञान, श्रानंद श्रीर निर्मलता धर्मवाला है। वह जीवों का श्रंतर्यामी है श्रीर स्वामी है, जीव उसका शरीर है, उसके विशेषण या प्रकार हैं। विशिष्टाद्वेत का ईश्वर व्यक्तित्ववान् पुरुष है

श्रीर श्रप्राकृत बैकुंठ जैसे स्थानों में रहनेवाला है। ईश्वर का जीव, प्रकृति, काल श्रादि से 'श्रपृथिक्सिन्धि' संबंध है। तथापि ईश्वर जीव, प्रकृति श्रादि से श्रत्यंत भिन्न है, ईश्वर के गुण शेष जद श्रीर श्रजद पदार्थों से श्रत्यंत हैं। जीव, प्रकृति श्रादि ईश्वर के विशेषण हैं, पर वे द्रव्य भी हैं।

उपासकों के अनुरोध से भगवान् पांच मूर्तियों में रहते हैं। अर्चा, विभव, न्यूह, सूक्ष्म और अंतर्यामी यह भगवान् के पांच रूप है। यह क्रमशः ईरवर के ऊँचे रूप है। उपासकों की बुद्धि और पितत्रता के अनुसार ही ईरवर की विशिष्टमूर्ति पूजनीय है। देवमूर्तियां भगवान् का अर्चावतार हैं; मत्स्यावतार आदि 'विभव' है; वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युष्त और अनिरुद्ध 'क्यूह' हैं; 'सूक्ष्म' से मतजब परब्रह्म से हैं; 'अंतर्यामी' प्रत्येक शरीर में वर्त्तमान है। 'सूक्ष्म' या 'पर' ब्रह्म से मतजब वेर्कुटवासी भगवान् से भी समक्ता जाता है। शेष उनकी शय्या है और जक्ष्मी प्रियपत्ती। जक्ष्मी जगत् की माता हैं, वे ईरवर की सजन-शक्ति का मूर्त्त चिद्ध हैं। वे दंढ देना नहीं जानतीं और पापियों के प्रति कर्त्यामयी हैं।

साधक के जिये श्रावश्यक है कि पहले कर्मयोग (गीतोक्त) सं श्रपने

साधना हृदय को शुद्ध कर ले। उसके बाद श्रात्मस्वरूप पर मनन करने का नंबर है। श्रात्मा या जीव शरीर श्रीर हृंद्रियों से भिन्न है। यह मनन या विचार ही ज्ञान-योग है। परंतु श्रपने श्रात्मा को जान लेना ही यथेष्ट नहीं है। रामानुज का निश्चित मत है कि भगवान् को जाने बिना मनुष्य श्रपने को नहीं जान सकता। भगवान् जीव के श्रंतरात्मा हैं, उन्हें विना जाने जीव का स्वरूप ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता।

भगवान् को जानने का उपाय भक्ति-योग है। यह साधनावस्था का समसे जँचा स्टेज है। भक्ति का श्रिभिप्राय भगवान् का प्रीतिपूर्वक ध्यान करना है (स्नेहपूर्व मनुध्यानं भितः)। इस प्रकार ध्यान करने से ही

१ दे० सर्वेदर्शन सप्रह, १० ४७

भगवत्स्वरूप का बोध हो सकता है जा कि मोच का श्रन्यतम साधन है। भगवान् पर श्रपनी सपूर्ण निर्भरता (शेपत्व) की भावना श्रौर उससे उत्पन्न श्रनुरागपूर्णचितन ही भक्ति है। भक्ति मोच का साधन नहीं है, भक्ति की श्रवस्था स्वय साध्य है। भक्ति फलस्वरूप है। भक्ति की प्राप्ति ही जीवन का चरम उद्देश्य है।

विशिष्टाहुँत के अनुसार किसी भी काल में मनुष्य को कर्म नहीं त्यागने चाहिए। कुमारिल की मॉित रामानुज का भी मत है कि नित्य कर्मों का सदैव अनुष्ठान करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि विशिष्टाहुँत संन्यास का समर्थन नहीं करता। मोच के लिये सन्यास आवश्यक नहीं है। तथापि कर्म मोच का साचान् साधन नहीं है, और न रामानुज 'समुच्चयवाद' के ही समर्थक हैं। मोच का साचान् हेतु तो ज्ञान ही है; विशेष प्रकार का परमात्म-विषयक ज्ञान ही भिक्त है जो स्वयं मोचस्वरूप है।

ज्ञान श्रोर मिनत सिर्फ द्विजातियों श्रर्थात् वाह्यण्, ज्ञिय श्रोर वैश्यों के लिये हैं। श्रूद्वों के लिये 'प्रपत्ति' का उपदेश किया जाता है। प्रपत्ति का श्रर्थ है शरणागित, श्रपने को सब प्रकार भगवान् के ऊपर छोड़ देना प्रपत्ति है। प्रपत्ति वैष्णव-सप्रदाय की विशेष शिज्ञा है। रामा-जुज के मत में तो 'भिक्ति' का पर्यवसान 'प्रपत्ति' में ही होना चाहिए। 'प्रपत्ति' भिनत की श्रांतिम दशा है।

रामानुज की मोच-विषयक धारणा श्रन्य दर्शनों से भिन्न है। श्रन्य '
दर्शनों में मोचावस्था श्रात्मा श्रोर शरीर (प्रकृति,
मोक्ष जदतन्त्व) के वियोग का नाम है। बुद्धि, मन,
श्रंतःकरण श्रादि भौतिक है, जिंग-शरीर भौतिक है; उनका श्रात्मा से
संसर्ग न रहना ही मोच है। न्याय-वैशेषिक, साख्य श्रौर मीमासा के
श्रनुसार मोचावस्था ज्ञान श्रौर श्रानंद की श्रवस्था नहीं है। पर रामानुज
के मत में मोच-दशा में शरीर, ज्ञान श्रौर श्रानंद सब का भाव होता है,

१ दे० हिरियन्ना, पृ० ४१३।

श्रभाव नहीं । परंतु मुक्ति का शरीर श्रप्राकृतिक श्रथवा 'नित्यविभृति' का कार्य होता है । 'नित्यविभृति' के उपादान बैकुंड में मुक्तजीव शरीरधारी होकर भगवान के सान्निध्य का श्रानद लूटते हैं । मुक्त जीव भगवान के श्रत्यंत समान होता है, परंतु जगत् की उत्पत्ति, प्रजय श्रादि में उसका कोई हाथ नहीं होता ।

एक दूसरी प्रकार के सुक्त जीव भी होते हैं, जिन्हें 'केवली' कहते हैं। यह जीव अपने स्वरूप पर मनन करके, जीव प्रकृति आदि से भिन्न है, इस पर विचार करके, सुक्त हुये हैं और सबसे अलग रहते है। स्पष्ट ही यह सांख्य-योग की सुक्ति विशिष्टाद्वेत को पसंद नहीं है। 'केवली' सुक्त पुरुष मानना दूसरे दर्शनों के लिये आदर-भाव प्रकट करता है।

रामानुज का दर्शन जनता का दर्शन है। जनता के धार्मिक श्रीर नैतिक विश्वासों का जैसा समर्थन रामानुज ने रामानुज का महत्व किया वैसा किसी ने नहीं किया। मैक्समूलर ने परिहास में जिखा है कि रामानुज ने हिन्दुओं को उनकी श्रात्माएं वापिस दे दी । श्रभिप्राय यह है कि शंकराचार्य ने जीव श्रौर व्यक्तित्व को मिथ्या या माया का कार्य बता दिया था जिससे हिन्दू जाति वास्तविक श्रात्मा की सत्ता में संदेह करने लगी थी, रामानुज ने जीव की पारमार्थिक सत्ता का मंडन किया। जीवातमा, जगत् श्रीर ईश्वर तीनों की पारमार्थिक सत्ता है, न कि केवल न्यावहारिक । इस प्रकार हमारे न्यावहारिक जीवन श्रीर नैतिक प्रयत्नों का सहत्त्व बढ़ जाता है। हमारे कर्तव्य श्रसत्ती कर्तव्य हैं। जिन्हें पाप कहा जाता है वे वास्तव में पाप है। पाप-पुराय, भले-छुरे श्रादि का भेद काल्पनिक या व्यावहारिक नहीं है। बंधन श्रीर मोच वास्तविक हैं। बिना द्वेत को स्वीकार किये प्रेम या भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमी श्रीर प्रेमास्पद, भक्त श्रीर भगवान् दोनों की वास्तविक सत्ता के विना प्रेम श्रीर भक्ति संभव नहीं है।

रामानुज ने द्वेत के साथ श्रद्धेत की भी रत्ता की। जीव श्रीर प्रकृति

भगवान् से भिन्न होते हुये भी उनकी विभृति, प्रकार या विशेषण है। क्योंकि जीव श्रीर प्रकृति दोनों ब्राग्न के प्रकार हैं, इसलिये उनमें श्रत्यंत विरोध नहीं होना चाहिए। प्रकृति से श्रत्यत विच्छेद ही मोच क्यों माना जाय ? मुक्ति-दशा में शरीर श्रीर उसके विषयों का वर्त्तमान होना इतना बुरा क्यों सममा जाय ? रूप, रस, गध, स्पर्श के श्रनुभवों से इतनी घृणा क्यों ? मुक्त जीव भी 'नित्यविभूति' के शरीर छौर लोक में रमण करता है। मोच का अर्थ सय प्रकार के श्रनुभवों का रुक जाना या ज्ञान का सर्वनाश नहीं है जैसा कि न्याय-वैशेषिक श्रीर साख्य-योग मानते हैं। मुक्त जीव की अनुभूति यन्द नहीं हो जाती, यद जाती है; वह जड़ नहीं हो जाता, अधिक चेतन हो जाता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि श्रन्य दर्शनों के घोर हैत ने रामानुज को प्रभावित ही नहीं किया। 'प्रकृति' श्रीर 'नित्य विभृति' का भेद इसी द्वैत का प्रभाव दिखलाता है। वास्तव में यह भेद स्वयं रामानुज की युक्तियों के श्रनुकूल नहीं है। यदि इसका यह श्रर्थं लगाया जाय कि मुक्त जीव प्रकृति से संसक्त होते हुए भी प्रकृति के दोपों से यचा रहता है, प्रकृति में जो शोभन श्रीर शुभ है, उसी से मुक्त जीव सहचरित होता है, तो रामानुज का मत निर्दोप है।

विशिष्टाहुँत-दर्शन ने भक्ति, प्रेम, कर्तन्य श्रादि के लिए शंकर की श्रपेचा श्रिषक जगह निकाल ली, वह भगवद्गीता के भी श्रिषक श्रमुकूव हैं। इसीलिए श्राज भारत की श्रिषकांश जनता, ज्ञात या श्रज्ञात रूप से, रामानुज की श्रनुयायिनी है। कुछ बिगढ़े दिमाग के 'ऊँची कोटि के' पंडितों को छोड़ कर श्रद्धैत के वास्तविक श्रनुयायी कम हैं।

रामानुज की फिलॉसफी हृदय को श्रधिक संतुष्ट करती है, परंतु बुद्धि को वह उतना ही संतुष्ट नहीं कर पाती। हम यह नहीं कहते कि दार्शनिक को हृदय की साव-स्यकताश्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु बुद्धि को मांगों का स्थाद रखना भी कम आवश्यक नहीं है। जो हृदय और बुद्धि दोनों को पूर्ण-रूप से संतुष्ट करे, ऐसे दर्शन का आविष्कार अभी मानव-जाति ने नहीं किया है। शंकर और रामानुज दोनों के दर्शन सदोष हैं। शंकर और रामानुज मनुष्य थे और मनुष्य की प्रत्येक कृति सदोष या अपूर्ण होती है। इस अध्याय के प्रारंभ में हमने शंकर की आजोचना की थी, अध्याय के अन्त में हम रामानुज के दोषों का दिग्दर्शन करेंगे। हमें खेद है कि 'दोष-दर्शन' जैसा अप्रिय काम हमारे सिर पर पड़ा है, पर एक निष्पच आजोचक से और क्या आशा की जा सकती है ? दार्शनिक लेखक बड़े प्रयत्न से दूसरे विचारकों के सिद्धांतों की ब्याख्या करता है और फिर बने-बनाये घर में आजोचना की कुल्हाड़ी लगा देता है। 'ऋषि एक नहीं है जिसका वचन प्रमाण हो' और जब ऋषिगण आपस में मगड़ पड़ें तो ग़रीब अध्येता, जो निष्पच रहना चाहता है, क्या करे ?

भक्ति के लिए भगवान् की आवश्यकता है, मानव-हृद्य एक आदश की खोज में है जिस पर वह अपना प्रेम न्यौद्धावर कर सके। सत्य, शिव और सुंदर के आदश को मानव-बुद्धि ने भगवान् या ईश्वर का नाम दिया है। परंतु ऐसे ईश्वर ने दुःखमय संसार की सृष्टि क्यों की, इसका कोई उत्तर नहीं है। जीवों के कमों को अनादि बता कर संसार के दुःख को उनके मत्थे मदना बात को टाल देना है। इस सिद्धांत की परीचा (वेरीफिकेशन) संभव नहीं है। फिर करुणामय ईश्वर जीव के पाप कमों को नष्ट या चमा भी तो कर सकता है। किसी ईश्वरवादी ने इन कठिनाइयों का सामना ईमानदारी से नहीं किया है। योग-दर्शन ने ईश्वर को सृष्टि-रचना से अलग करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, परंतु प्रकृति बिना ईश्वर की देख-रेख के विचित्र रचना कैसे करती है, यह भी सरल प्रशन नहीं है।

रामानुज ईश्वर श्रौर जीव को निर्विकार मानते हैं। उन्होंने सारा परिवर्तन 'धर्मभूत-ज्ञान' को दे दिया है। परंतु जिस वस्तु के धर्मी ( गुगों ) में परिवर्तन होता रहता है उसे अपरिवर्तनीय कहना कहा तक ठीक है, यह विचारणीय है। ईश्वर के विशेषण जीव और प्रकृति दोष-प्रस्त हैं, फिर ईश्वर को निर्देश कहने का क्या अभिप्राय है ?

श्रसीम श्रीर ससीम का संबंध बताना दर्शनशास्त्र की प्रमुख समस्या है। जीव तथा जगत् श्रीर ईरवर में क्या सबंध है, यह महत्त्वपूर्ण प्ररन है। जीव श्रीर प्रकृति द्रव्य हैं, उनका विशेषण या प्रकार होना समक में नहीं श्राता। रामानुज ने शंकर के निगुंण श्रीर निर्विशेष ब्रह्म की श्रालो-चना की है। परंतु रामानुज का श्रपना ब्रह्म उससे विशेष भिन्न नहीं है। यदि परिवर्तित होनेवाले श्रीर सदोष विशेषणों को हटा जिया जाय तो रामानुज के ब्रह्म का क्या शेष रह जाता है ? यदि गुग श्रीर गुगी में श्रात्यंत भेद है तो ब्रह्म श्रीर उसके कल्याण गुणों में श्रत्यंत भेद है। उस दशा में स्वयं ब्रह्म एक प्रकार से निगुंण ही रह जाता है।

विभिन्न जीवों में भेद करनेवाला क्या है, यह भी विशिष्टाहुँत ठीक नहीं बतला सकता। सब जीव एक ही ब्रह्म के प्रकार या विशेषण हैं, फिर उनमें इतना भेद क्यों है ? ब्रह्म के 'प्रकार' खंड-खंड क्यों हो रहे हैं ? जीव और ज्ञान का संबंध भी विचिन्न है। रामानुज के धर्मसृतज्ञान की अपेचा साख्य का अन्त करण अधिक सुंदर धारणा है। अन्त करण की वृत्तियों को पुरुष का चैतन्य प्रकाशित करता है। वृत्तियां जड़ हैं। रामानुज के अजड़ धर्मसूत ज्ञान और जीव का सबध ठीक समक्त में नहीं आता। दोनों द्रव्य हैं और एक दूसरे का विशेषण नहीं हो सकते।

बहा का एक प्रकार (जीव) दूसरे प्रकार (प्रकृति) को जानता है। इन प्रकारों का सबंध किस तरह का है? रामानुज 'परिणामवाद' के समर्थक हैं परंतु परिणाम-वाद की कठिनाइयों से श्रुति की दुहाई देकर ही नहीं बचा जा सकता। दूसरे मतवाजे श्रुति का दूसरा श्रभिप्राय बतजाते हैं। परिणाम-वाद का युक्ति-पूर्ण मंडन भी होना चाहिए। प्रकार श्रीर प्रकारी में श्रत्यन्त भेद मानने पर श्रभेद श्रुतियों से विरोध होता है, श्रभेद

## विशिष्टाद्वेत श्रथवा रामानुज-दर्शन

मानने पर जीवों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। जीव की स्वतंत्रकामीनने पर अद्वेत नहीं रह सकता श्रीर परतंत्र मानने पर 'उत्तरदायित्व' समक में नहीं श्राता। परतंत्र जीव श्रपने कर्मी के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, उसे श्रच्छा-छुरा फल भी नहीं मिल सकता। श्रद्धेत वेदांत ने इन किठनाइयों से बचने के लिए मायावाद की शरण ली श्रीर पारमार्थिक तथा व्यावहारिक दिव्योणों को कल्पना की। द्वेत व्यावहारिक या श्रापेचिक है, श्रद्धेत पारमार्थिक (माया मात्र मिदं द्वेतमद्वेतं परमार्थतः)। परंतु रामानुज तो मायावाद के समर्थक नहीं हैं। उनकी किठनाइयों का कोई दूसरा 'हल' या समाधान भी समक में नहीं श्राता। उनका 'प्रकार्यद्वेत' या 'विशिष्टाद्वेत' दार्शनिक दिन्द से निर्देष नहीं है।

### श्राठवां श्रध्याय

# (परिशिष्ट)

पुस्तक की भूमिका में हमने वेदांत को 'वारह दर्शनों में से एक समक वेदात के अन्य आचार्य कर गिना था। वास्तव में वेदांत के अन्तर्गत अनेक दर्शन हैं और भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की संख्या वारह से कहीं अधिक है। रामानुज और शंकर के सिदांतों में महत्त्वपूर्ण भेद हैं, यही अन्य आचार्यों के विषय में भी कहा जा सकता है। आय. वेदात के सभी दूसरे आचार्यों ने शंकर मत की आजोचना की है। इन सब आचार्यों के मतों और आजोचनाओं का श्रद्धांतित वर्णन इस छोटी पुस्तक में संभव नहीं है। यहां हम दो तीन आचार्यों की शिक्षा का दिङ्मात्र प्रदर्शित करेंगे।

इनका समय रामानुज के कुछ ही बाद ग्यारहवीं शताब्दी समम्मना
वाहिए। यह तेलेगू ब्राह्मण थे श्रीर वैद्याव मत
के श्रनुयायी, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 'वेदांत-पारिजात-सौरभ' नामक भाष्य जिखा है। इनका मत द्वेताद्वेत कहलाता है
जो भास्कराचार्य के भेदाभेदवाद से समानता रखता है। प्रसिद्ध केश्रव
करमीरी जिन्होंने गीता श्रीर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जिखे हैं, निम्बार्क के ही
श्रनुयायी थे।

जीव ज्ञान-स्वरूप है और ज्ञान जीव का गुण भी है। गुण और गुणी में तादाव्य नहीं होता, पर उनका भेद देखा नहीं जा सकता। श्राकार में जीव श्रष्ट है, परंतु उसका ज्ञान गुण न्यापक है। प्रत्येक दशा में जीव में

१ राधाकृष्यान्, भाग २, ५० ७५१

श्रानंद रहता है। श्रचेतन तत्त्व तीन हैं, श्रप्राक्त (रामानुज का शुद्ध सत्त्व या नित्यविभूति), प्रकृति श्रीर काज । ईश्वर का नियन्ता होना नित्य धर्म है। वह जगद का उपादान श्रीर निमित्त कारण दोनों है। निम्बार्क ने विवर्त्तवाद का खंडन करके परिणामवाद का पच लिया है। ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति में श्रत्यन्त श्रमेद या भेद नहीं है। जीव श्रीर प्रकृति परतन्त्र सत्ताएं हैं श्रीर ब्रह्म स्वतंत्र । ब्रह्म की शक्ति जगत् की रचना करती है। जिसे रामानुज ब्रह्म का शरीर कहते हैं उसे निम्बार्क ब्रह्म की शक्ति पुकारते हैं। शक्ति के परिवर्तन ब्रह्म को नहीं छूते।

निम्बार्क भक्ति-मार्गी हैं। नारायण श्रीर जम्मी के स्थान पर उन्होंने कृष्ण श्रीर राधा को स्थापित किया। भक्ति का श्रयं उपासना नहीं, भेम है। मिक्त श्रनस्य होनी चाहिये। दूसरे देवताश्रों की भक्ति वर्जित है। जीव श्रीर श्रजीव की ब्रह्म पर निर्मरता ही निम्बार्क का श्रहेत है। उनके दर्शन में हैत की भावना प्रवल है। निम्बार्क ने रामानुज की श्रालोचना की है। विशेषण का काम विशिष्ट पदार्थ को श्रन्य पदार्थों से भिन्न करना होता है। चित् श्रीर श्रचित् विशेषण ईरवर को किससे भिन्न करेंगे ? श्रतएव चित् श्रीर श्रचित् को ईरवर का विशेषण मानना ठीक नहीं।

शंकर के आलोचक वेदांत के आचार्यों में मध्य का नाम प्रमुख है।

मध्याचार्य वे द्वेतवादी थे। मध्याचार्य पूर्णप्रज्ञ और आनंदतीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनके दर्शन को
पूर्णप्रज्ञ-दर्शन भी कहतें हैं। मध्य का जन्म ११६६ ई० में हुआ। उन्होंने
बहासूत्र पर भाष्य लिखा और अपने 'अनुन्याख्यान' में उसी की पृष्टि की।
अनुन्याख्यान पर जयतीर्थ ने 'न्यायसुधा' टीका लिखी। जयतीर्थ की
'वादावली' भी प्रसिद्ध प्रथ है। इसमें श्रीहर्ष के टीकाकार चित्सुख की
आलोचना है। न्यासराज का 'भेदोऽजीवन' भेद की वास्तविकता सिद्ध

भम्बाचार्य के सिद्धन्तों के लिए देखिए, नागराज कृत, रेन आफरि अलिज्म इन इरियन फिलासफी।

करता है। उसी लेखक का 'न्यायामृत' प्रसिद्ध ग्रंथ है। मधुस्दन सरस्वती की 'श्रद्धेत-सिद्धि' में 'न्यायामृत' की श्रालोचना की गई जिसका उत्तर रामाचार्य की 'न्यायामृत-तरिगणी' में दिया गया। 'गुरुचन्द्रिका' ने तरिगणीकार का खंडन किया, जिसके प्रस्तुत्तर में 'न्याय-तरिगणी-सौरभ' जिखा गया। 'न्याय-रतालकार' में हुत श्रीर श्रद्धेत के इस रोचक शास्त्रार्थं का सारांश इकट्ठा किया गया है।

शंकराचार्य के अध्यास और विवर्त सिद्धांत की मध्व और उनके अनुयायियों ने कड़ी आलोचना की है। मध्य ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अम या आन्त ज्ञान भी सर्वथा-नियम हीन नहीं होता। रस्सी में सर्प का भूम होता है, शिक्त में रजत का। रस्सी में रजत या हाथी का भूम क्यों नहीं होता? भूम के लिए दो सत्य पदार्थों का होना आवश्यक है। सर्प और रजत की वास्तविक सत्ता है, इसिलए उनका भूम होता है। यदि जगत् की वास्तिव सत्ता नहीं है तो बहा में उसका अध्यास या भूम भी नहीं हो सकता।

संसार में भेद नहीं है श्रभेद ही है, या भेद श्रवास्तविक श्रथवा माथिक है, यह कहना साहस-मात्र है। भेद की वास्तविकता को माने बिना जगत का कोई व्यवहार नहीं चल सकता। गुरु श्रौर शिष्य, पिता श्रौर पुत्र, पित श्रौर पत्नी के संबंध भेद की सत्ता सिद्ध करते हैं। यदि भेद न हो तो समाज श्रौर उसके व्यवहारों का लोप हो जाय। पाप श्रौर पुर्ण, ज्ञान श्रौर श्रज्ञान का भेद तो श्रद्धेती को भी मानना पढ़ेगा। यदि प्रमा श्रौर श्रप्रमा ( यथार्थ ज्ञान श्रौर श्रयथार्थ ज्ञान ) में भेद नहीं है तो दार्शनिक चिंतन की श्रावश्यकता ही क्या है ? मध्व के श्रनुसार पांच प्रकार का भेद बहुत ही स्पष्ट है .—

१--जब श्रीर जब का मेद--एक जब पदार्थ दूसरे जब पदार्थ से भिज है । कुर्सी श्रीर मेज श्रलग-श्रलग हैं । २ जड़ जौर चेतन का भेद—जीव श्रौर श्रजीव का भेद बिल्कुल रपष्ट है । प्राण्धारी श्रौर प्राण-शून्य पदार्थों की भिन्नता बालक भी जानते हैं । उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं है ।

३—जीव श्रौर जीव का भेद —जीव बहुत से हैं, यह भी स्पष्ट है। श्रन्यथा सुख, दु:ख श्रादि सब को साथ ही साथ होते।

४--जीव श्रौर ईश्वर का भेद--ईश्वर सर्वज्ञ श्रौर सर्वशक्तिमान् है, जीव श्रल्पज्ञ श्रौर श्रल्प शक्तिवाला । श्रतप्व उनमें भेद है ।

४— जड़ और ईश्वर— जीव की तरह ईश्वर भी जड़ से भिन्न है।

इन भेदों की वास्तविकता के पत्त में सब से बढ़ी युक्ति ज्यावहारिक हैं। उक्त भेदों को माने बिना ज्यवहार नहीं चल सकता। यदि जीव श्रौर जीव का भेद न मानें तो नैतिक जीवन नष्ट हो जायगा। कोई सुखी कोई दुःखी क्यों है, इसका उत्तर देते न बन पढ़ेगा। इसी प्रकार श्रन्य भेदों को भी मानना चाहिए।

परंतु भेदों की व्यावहारिक सत्ता से तो श्रद्धैत वेदांत को भी इन्कार नहीं है। मध्य के मत में भेद व्यावहारिक ही नहीं, पारमार्थिक है। भेद की सत्ता ही नहीं है, यह सिद्ध करने की कोशिश कुछ श्रन्य वेदांतियों ने की थी।

भारत के श्रधिकांश दार्शनिकों की तरह मध्व तीन प्रमाण मानते हैं,

श्रथांत प्रत्यच, श्रनुमान श्रोर श्रुति। उपमान
श्रमान में श्रन्तर्भूत है। सिर्फ प्रत्यच श्रोर
श्रनुमान की सहायता से हम विश्व की पहेली को नहीं समम सकते, श्रुति
की सहायता श्रावश्यक है। मध्व स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। ज्ञाता श्रोर ज्ञेथ
के विना ज्ञान संभव नहीं है, इसलिये श्रद्धतवाद व्यर्थ है। ज्ञाता श्रोर
ज्ञेथ में सीधा संबंध होता है। ज्ञाता एकदम ज्ञेथ को जान लेता है।
सत्ताएं दो प्रकार की हैं, स्वतंत्र श्रीर परतंत्र। परम पुरुष परमात्मा की ही

एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है। परतंत्र सत्ता जीव श्रीर जड़-तत्त्व की है। श्रभाव भी परतंत्र पदार्थ है।

जीव, जगत् और ब्रह्म तीनों अलग-अलग हैं। श्रुति जब ब्रह्म को 'एक मेवाद्वितीयम्' (एक अद्वितीय) कहती है तो उसका तात्पर्य ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना होता है। ब्रह्म से बढ़कर और कुछ नहीं है। ब्रह्म में पर अपर का भेद नहीं है, ब्रह्म एक ही है जिसमें अशेष अच्छे गुण पाए जाते हैं। ब्रह्म का अलौकिक शरीर है और जदमी सहचरी है। जदमी नित्य मुक्त हैं।

जैनियों की तरह मध्य भी प्रत्येक भौतिक पदार्थं को श्रातमा या जीव-युक्त समस्तते हैं। एक परमाणु के बराबर स्थान में श्रनंत जीव रहते हैं (परमाणु-प्रदेशेष्वनन्ताः प्राणिराशयः)। विश्व पर श्रवलस्वित होने पर भी जीव कर्म करने में म्वतन्न हैं। जीव स्वभावतः श्रानदमय है, जड़-तस्व का संयोग ही उसके दुःख का कारण है। मोज्ञावस्था में जीव का श्रानंद श्रभिन्यक्त हो जाता है।

मध्य सांख्य की प्रकृति को स्वीकार करते हैं। महत्, ग्रहंकार, बुद्धि मन, दस इदियां, पाच विषय श्रीर पाच भूत यह चौबीस प्रकृति के विकार हैं।

ज्ञान से ईश्वर पर निर्मर होने की मावना उत्पन्न होती है। विश्व को समक्त जेने से ब्रह्म या ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर को जानने से उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। पिवत्र जीवन न्यतीत करने से सत्य की उप-जिल्म होती है। गुरु के चरणों में बैठकर नियमपूर्वक वेदाध्ययन करने से तत्त्व-बोध होता है। वेद पढ़ने का अधिकार श्रद्भों और खियों को नहीं है, परंतु वेदांत का श्रध्ययन सब बुद्धिमान पुरुष कर सकते हैं। सब कुछ करने पर भी बिना भगवान की कृपा के न ज्ञान हो सकता है न मोज़। मुक्त पुरुषों की बुद्धियां, इच्छाए श्रीर उह श्य पुक हो जाते हैं, यही

१ राघाष्णान्, भाग २ प० ७४३।

उनकी एकता है। एकता का अर्थ तादाक्य नहीं है। 'स श्रात्मा तत्त्वमिंस' का पदच्छेद मध्व 'स श्रात्मा श्रतत् त्वम् श्रासि' करते हैं, जिसका श्रर्थ है, वह श्रात्मा त्रू नहीं है। सुक्त जीव श्रीर ईश्वर की एकता मध्व को स्वीकार नहीं है।

शुद्धाहत के प्रवर्तक श्री वरुत्तभाचार्य का समय पंद्रहवीं शताब्दी समम्मना चाहिए। वे विष्णु स्वामी के श्रनुयायी थे। उनके कार्य का चेत्र उत्तर भारत रहा, यद्यपि वे जन्म से दिच्छा बतलाए जाते है। श्री वरुत्तभाचार्य ने वेदांत-स्त्रों पर 'श्रणुभाष्य' लिखा है श्रीर भागवत पुराण पर 'सुबोधिनी' की रचना की है। 'प्रस्थान त्रयी' के साथ ही वे भागवत को भी प्रमाण मानते थे। उनके संप्रदाय को 'ब्रह्मवाद' श्रीर 'पुष्टि मार्ग' भी कहते हैं। पुष्टि का श्रथं है पोषण श्रथवा श्रनुप्रह श्रथांत् भगवत्कृपा। श्रपने को हीन मानकर जो भगवान् की दया पर निभैर रहते हैं उन्हीं का कल्याण होता है।

एक बहा ही तत्वपदार्थ है श्रीर श्रुति ही उसके विषय में प्रमाण है। बहा निर्मुण नहीं, सगुण है। जहां श्रुति ने बहा को निर्मुण कहा है वहां उसका तात्पर्य बहा को सत्, रज, तम श्रादि से रहित कथन करना है। ईरवर या बहा या कृष्ण सृष्टिकर्ता हैं। कर्तव्य के लिए शरीर की श्रावश्य-कता नहीं है। फिर भी भक्तों पर श्रनुप्रह करने के लिए भगवान् का श्रवतार होता है। भगवान् सत्, चित् श्रीर श्रानंद-स्वरूप हैं। जीव का श्रानंद बद्ध दशा में तिरोहित हो रहा है। भगवान् श्रपनी शक्ति से जगत् की सृष्टि श्रीर प्रलय करते हैं; वे जगत् के उपादान श्रीर निमित्त कारण दोनों हैं। जगत् मिथ्या या मायामय नहीं है। माया ब्रह्म की ही शक्ति है, इसलिए जगत् सत्य है। श्रविद्या के कारण जीव बंधन में पड़ा है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वल्लभाचार्य के सिद्धान्तों के लिए देखिए, 'श्रीमद् वल्लभाचार्य श्रौर उनके सिद्धान्त' भट्ट श्री व्रजनाथ शर्मा कृत।

यह श्रविद्या माया से भिन्न है श्रौर इसका श्राश्रय जीव है। वल्लभ शकर के मायावाद का समर्थन नहीं करते, उन्होंने विशिष्टाहुँत को भी स्वीकार नहीं किया है। साख्य की प्रकृति की स्वतत्र सत्ता भी उन्हें श्रभिमत नहीं है। जीव श्रौर जगत्त दोनों सत्य हैं, मिथ्या नहीं हैं, पर वे ब्रह्म के विशेषण नहीं, श्रश हैं। वास्तव में जीव श्रौर ब्रह्म एक ही हैं। वल्लभाचार्य की सब से प्रिय उपमा श्रीन श्रौर स्फुलिंग का सबध है। जैसे श्रीन से स्फुलिंग या चिनगारिया निकलती हैं वैसे ही ब्रह्म से चित् श्रौर श्रचित्, जीव श्रौर जगत्, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हुत कहीं है ही नहीं, श्रहुत ही प्रमार्थ सत्य है। 'ब्रह्म ने इच्छा की कि मैं एक से बहुत हो जाऊ', श्रपने को श्रभिच्यक्त करना ब्रह्म का स्वभाव है, वही सृष्टि का हेतु है।

जीव श्रण्ण है। मुक्ति का अर्थ भगवान् के साथ रहकर उनकी लीलाश्रों का श्रानंद लोना है। भक्ति मोच का मुख्य साधन है और ज्ञान गौया। शरीर भगवान् का मदिर है, उसे दुःख देने से कोई लाभ नहीं है। वर्लभ चार च्यूहों का सिद्धात मानते हैं। सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है, 'तत्वमिस' (वह तू है) का श्रचरार्थ ही चास्तविक श्रर्थ है। तिलक श्रीर तुलसी का धारण, वर्णाश्रम धर्म का पालन श्रीर सेवा, पुष्टि-मार्ग की मुख्य शिचाए हैं। भगवान् के श्रनुग्रह में विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धाहुत-मार्चएड में लिखा है—

ये तु ज्ञानैक सनिष्ठा स्तेषा लय एव हि, भक्तानामेव भवति लीलास्वादः श्रति दुर्लभः।

श्रर्थात् जो केवल ज्ञानी हैं उनका भगवान् में लय हो जाता है। श्रपने व्यक्तित्व को बनाए रख कर भगवान् की लीलाओं का श्रति दुर्लभ श्रास्वाद भक्तों के लिए ही है।

वल्तभ के पुष्टि मार्ग का उत्तर-भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा । कृष्ण-मक्ति का उपदेश इस संप्रदाय की प्रसिद्धि का मुख्य कारण हुआ । बहुत से श्रेष्ठ कवि, जिनमें स्र- दास श्रीर मीरा का नाम मुख्य है, इस मत के श्रनुयायी वन गये श्रीर उन्होंने श्रपनी सरस कान्यसृष्टि से उत्तर भारत को कृष्ण-भक्ति में डुवा दिया। हिन्दी-साहित्य में जिन्हे 'श्रष्टछाप' के किव कहते हैं वे वल्लभाचार्य के ही श्रनुयायी थे। विल्लभ से पहले मध्व-संप्रदाय ने भी किवयों को प्रभावित किया था। मध्व संप्रदाय से प्रभावित होने वाले हिन्दी-कवियों में विद्यापित मुख्य हैं। र

बंगाल में वैष्ण्व-धर्म श्रीर भक्ति-मार्ग का प्रचार करनेवालों श्री चैतन्य महाप्रभु १४८१ ई० में हुआ।श्री चैतन्य पर विष्णु-पुराण,

हरिवंश-पुराण और भागवत का बहुत प्रभाव पड़ा और वे राधा-कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। उन की शिचा को दार्शनिक आधार जीव गोस्वामी (सोलहवीं शताब्दी) ने दिया। चैतन्य का व्यक्तित्व आकर्षक था। वे जाति-पॉति के भेदों से ऊपर थे। उन्होंने कई मुसलमानों को अपना शिष्य बनाया। जीवस्वामी का 'शत-सन्दर्भ' और बलदेव का वेदान्त पर 'गोविन्द भाष्य' उल्लेखनीय प्रनथ हैं। भक्ति-साहित्य वास्तव मे प्रान्तीय भाषाओं में विकसित और परिवर्द्धित हुआ है।

चैतन्य-सप्रदाय मे विष्णु ही अन्तिम तत्व है। विष्णु या कृष्ण की तीन शक्तियां हैं चित्, माया और जीव। चित्-शक्ति से भगवान् श्रपने गुणों की अभिन्यक्ति करते हैं। उनकी आनन्द-शक्ति (ह्लादिनी) का न्यक्त स्वरूप राधिका (कृष्ण-प्रिया) हैं। माया-शक्ति से भगवान् जड़ जगत् को उत्पन्न करते हैं और जीव-शक्ति से आत्माओं को। जीव भगवान् से भिन्न है और अणुपरिमाणवाला है। जीव और जगत् भगवान् के विशे-पण नहीं हैं, उनकी शक्ति की अभिन्यक्तियां हैं। बलदेव ने माया को प्रकृति वर्णन किया है जिसमें भगवान् के ईन्ल्णमात्र से गति उत्पन्न होती है।

१देखिये श्यामसुन्दर दास कृत 'हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य' पृ० ४०७

२ वही, पृ० ४०६

मोच का द्यर्थ है भगवान् की प्रीति का निरन्तर श्रनुभव। प्रेम ही मुक्ति है, भिक्त ही वास्तविक मोच है। भगवद्-भिक्त की प्राप्ति ही जीवन का लच्य हैं। विद्युद्ध प्रेम श्रीर काम-वासना में ज़मीन-श्रास्मान का श्रन्तर है। ज्ञान की श्रपेचा भी भिक्त श्रेष्ठ है; भिक्त के बिना भगवान नहीं मिख सकते।

### सिंहावलोकन

श्रपतो पहले श्रीर दूसरे भाग की भूमिकाश्रों में हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि विभिन्न दार्शनिकों श्रीर श्राचार्यों में मतभेद है, यही नहीं हमने यह भी कहा था कि मतभेद श्रच्छी चीज़ है श्रीर किसी राष्ट्र या जाति की उन्नति का श्रन्यतम कारण है । क्योंकि हमें भारत के दार्शनिक इतिहास का खग्ड-खग्ड करके वर्णन करना था, इसिंखये इस 'भेद' पर गौरव देना श्रावरयकथा। श्रन्यथा इस वात का भय था कि पाठक विभिन्न संप्रदायों की विशेषताश्रों श्रीर स्वमताश्रों पर ध्यान देने के कष्ट से बचने की चेष्टा करते। श्रव जब कि हम विभिन्न मतों का श्रवग्राश्रवग श्रध्ययन कर चुके हैं, यह श्रावरयक है कि हम सम्पूर्ण भारतीय-दर्शन पर एक विहंगम-दिष्ट डार्जें श्रीर सब दर्शनों की सामान्य विशेषताश्रों को सममने की कोशिश करें। भारत में प्राचीन फान से राजनीतिक नहीं, किन्तु धार्मिक श्रीर सास्कृतिक एकता रही है, भारत के सारे हिन्दुश्रों में यह एकता श्राज भी श्रचुण्ण है। इस सांस्कृतिक श्रीर धार्मिक एकता का दार्शनिक श्राधार क्या है, यह जानने योग्य बात है।

जैसा कि हम कह जुके हैं भारतीय दार्शनिक ससीम से श्रसंतुष्ट होकर श्रसीम की खोज में रहे हैं। शास्त्रीय भाषा में वे मोत्तार्थी थे। मोत्र का श्रर्थ देश-काल के बधनों से छुटकारा पाना है। भारतीय-दर्शन का विश्वास है कि बंधन श्रीर दुःख श्रात्मा का स्वभाव नहीं है श्रीर यदि उन्हें स्वभाव मान लिया जाय तो मुक्ति समव न हो सकेगी। श्रात्मा श्रजर, श्रमर श्रीर शुद्ध-जुद्ध है, सब प्रकार का बन्धन श्रज्ञानकृत है श्रीर ज्ञान से नष्ट हो सकता है। बन्धन श्रीर बन्धन का हेतु तथा श्रात्मा का यह द्वेत भारतीय-दर्शन की मृत्न धारणा है। श्रातोचकों का यह कथन कि भारतीय-दर्शन इस लोक से विमुख श्रीर परलोक में श्रनुरक्त है, बहुत हद तक ठीक है। परन्तु क्योंकि साधनावस्था इस लोक की ही चीज़ है, इस लिए लोकिक ब्यवहारों को भी महत्व देना पदता है।

उपर्युक्त 'द्वेत' भारत के सभी दर्शनों में वर्तमान है। जैन-दर्शन 'कार्माण-वर्गणा' या कर्म-परमाणुश्रों से श्रवण होने को मोच कहता है; सांल्य-योग में प्रकृति का संसर्ग झूटना ही कैवल्य है। न्याय-वैशेषिक के जीव की मोच ज्ञान-शून्य श्रवस्था है; यही मीमांसा का मत है। परन्तु यदि प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों को समान रूप से पारमार्थिक माना जाय तो मोच-दशा में उनमें संबन्ध होना श्रानिवार्य है। इसिविए वेदान्त का कहना है कि 'बन्धन श्रीर बन्धन के हेतु' की वास्तविक सत्ता नहीं है। जगत् माया का प्रपच है, उसकी केवल व्यवहारिक सत्ता है जो मुक्त पुरुष के लिए नहीं रहती। ऐसी दशा में मुक्त पुरुष श्रीर प्रकृति के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता।

वेदान्त को 'श्रहेतवाद' कहा जाता है परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वेदान्त भी हैत-दर्शन है। तीन प्रकार की सत्ताएं, सत्, श्रस्त श्रीर श्रनिवंचनीय, व्यवहारिक सत्य श्रीर परमार्थ सत्य श्रादि की धारणाएं हे त-मूलक हैं। यह हैत बंधन श्रीर मोत्त के ही मूल में वर्त्तमान है। यदि वास्तव में किसी दर्शन को श्रहेतवाद कहा जा सकता है तो वह भित्तमागियों का दर्शन है। भगवद्गीता श्रीर रामानुज के सिद्धान्त वास्तविक श्रहे ते हैं; वहां जीव श्रीर जगत् को बहा की दो प्रकृतियां (परा श्रीर श्रपरा) या विशेषण श्रथवा प्रकार कथन किया गया है। वल्लभाचार्य के मत में चित् माया श्रीर जीव बहा की शक्तियां हैं। रामानुज की फिलॉसफी तो हीगल की फिलॉसफी से मिलती-जुलती है। भेद वास्त-विक है; चरम-तत्त्व की एकता भेदों मे श्रभिन्यक्त हो रही है। भेद ही

'ण्र' का जीवन है। भरों का नामानाविश्यय ( ण्र श्राविश्य में स का स्वभाव ) ही रामानुज के विशिष्टाईन का मूत्र-मन्न है। राना के मत मे शरीर श्रीर जीव दोनों झहा के विशेषणा है; वे उन दोनों श्रम्य दर्शनों की तरह घोर हैन नहीं मानते। सुश्चि में भी जीव श्रीर होता है। रामानुज ने जीवों को स्पिनोझा की श्रपेषा । स्पित्तर श्रीर स्यतन्नना देने को कोशिश की है।

परन्तु इससे पाटक यह न समक नें कि दूं त वाद कोई गुरी चीन है या रामानुज शंकर से यदे नार्गनिक है। इर प्रकार के खद्दे तवाद में किठनाइयों है। 'एक' से 'शनेक' की उत्पत्ति केंगे होती हैं? चिन्व-तत्व एक साथ ही 'सम' छीर 'विपम' कैसे हो सकना है? मारे दार्शनिक खिनम तत्त्व को निरंजन, निर्विकार छीर निर्देन्ट कथन करते है, किर एसार में विकार और इन्द्र कहा से था जाते हें? ससार में दुन्ध निराशा, भय, घृणा, द्वेप क्यों केंह ? विश्वन्द्र घण इन सय का कारण ही सकता है, यह समक में नहीं श्राता। श्रपने जीवन की सब मूल्यवान वस्तुशों —विद्या, श्रेम, महत्वाकाट्या, पाप, पुषय शादि—को माया कहने को भी जी नहीं चाहता। ऐसे ब्रह्म का हम क्या करें जिसे हमारे सुन्छ जीवन से कोई सहानुभूति नहीं है ?

जद श्रीर चेतन का भेद मानकर भारतीय-दर्शनों ने चेतन-तस्त्र पर बदे मनोयोग से विचार किया है। 'बहुदेववाढ' श्रीर 'तटस्थेश्वर वाद' का ठुकरा कर वे चैतन्य-तस्त्र की एकता के सिद्धान्त पर उपनिपत्काल में ही पहुँच गए। उपनिपदों में ही घल्ल-पिरणामवाद श्रथवा 'मायाशून्या हैत' भी पाया जाता है। चेतन सम्बन्धी विचारों से इतनी जल्दी किसी देश में विकास नहीं हुश्रा।

साधना-सबंधी विचारों में भारतीय दर्शन काफ्री विचित्रता उपस्थित करता है। वैदिक-काल की साधना देवस्तुति और सरल यज्ञ थे। इसके याद 'कर्मकायड' का अभ्युदय हुआ और वर्णाश्रम-धर्म की शिका शुरू हुई। यह शित्ता ग्रथवा त्रादर्श श्रपने विकृत रूप मे त्राज भी चला जाता है। 'यौगिक कियात्रों' की शित्ता सर्व साधारण के लिये न थी, वह गृहस्थ-धर्म के श्रनुकृत भी न थी। इसिलए 'कर्मयोग' श्रौर 'ज्ञान-योग' का जन्म हुश्रा जिनके संमिश्रण से 'समुद्ययवाद' ( ज्ञान श्रौर कर्म दोनों से मोत्त-प्राप्ति के विश्वास ) का उदय हुश्रा। इन सब के साथ ही भागवत-धर्म की भिक्त-विषयक शित्ता भी चलती रही जिसने याद को भारत पर पूरा श्राधिपत्य जमा लिया।

भारतीय सभ्यता भ्रौर संकृति के क्रिश्चियन (ईसाई) श्रालोचक इस वात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि भारत के लोग जगत् को मिथ्या श्रीर सामा-जिक ज्यवहारों को मूंठ सममते है। उनकी सम्मति में 'वेदानत दर्शन' ही भारत का प्रतिनिधि दर्शन है श्रीर उसमे मायावाद की शिचा है। इस प्रकार की व्यालोचना त्रालोचकों के पत्तपात श्रौर मूर्खता की परिचा-यक हैं। हम कह चुके है कि वेदान्त ने नैतिक जीवन की आवश्यकता से कभी इनकार नहीं किया। चरित्र की शुद्धता पर जितना भारतीय दर्शन ने ज़ोर दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। इसका कारण यहां पर धर्म श्रीर दशन में भेद न करना था। भारत में वेदान्त के श्रतिरिक्त श्रन्य दर्शनों का भी यथेष्ट प्रचार रहा है। न्याय श्रीर मीमांसा समय-समय पर प्रसिद्ध दर्शन रह चुके हैं। वस्तुतः शंकर का 'ज्ञानयोग' मीमांसा के बढ़े हुए प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। शंकर का मायावाद जनता में कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। भारतीय जनता के धार्मिक श्रीर दार्शनिक विचारों का स्रोत पुराण-अन्य रहे हैं। प्रायः सभी पुराण जीव थौर प्रकृति के ईश्वर से अलग तथा ईश्वर पर निर्भर होने की शिचा देते है। पुरार्थों के दर्शन को हम 'सेश्वर सांख्य' कह सकते हैं। भिन्न-भिन्न पुराणों में ईरवर को शिव, विष्णु, देवी छाडि नामों से श्रभिहित किया गया है । मतलव एक ही परम-तत्व से हैं जो जगत् का याधार है।

प्राचीन काल से भगवद्गीता हिन्दुओं का प्रिय ग्रंथ रहा है श्रीर उस में स्पष्ट की कर्मयोग तथा भिनत का प्रतिपादन है। रामानुज के बाद से तो भारतीय स्पष्टरूप से भिनत-मार्गी वन गये। श्रद्धैत वेदान्त के शिच्क भी भिनत-भाग के प्रभाव से विद्यत न थे। शंकराचार्य करते हैं,

> सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् सामुद्रो हि तरगः नवचन समुद्रो न तारंगः।

श्रयात्—हे भगवात् ! भेद मिट जाने पर भी मैं श्राप का कहलाऊँगा न कि श्राप मेरे । तरंग को 'ससुद्र की' वतलाया जाता है; ससुद्र 'तरंग का' है, ऐसा कोई नहीं कहता ।

श्रारचर्यं ही बात है कि रामानुज से प्रारम करके निम्बार्क, मध्या-चार्य, कबीर, दादू, नानक, वल्लमाचार्य, तुलसीदास, स्रदास, चैतन्य-देव, तुकाराम, समर्थ स्वामी (शिवाजी के गुरु) श्रादि ने जो भारत क कोने-कोने में भिक्त की धारा प्रवाहित की उसे भारत के यह धुरधर श्रालोचक देख ही नहीं सकते। शिव, विष्णु, राम श्रीर कृष्ण पर लिखे गये भारतीय भक्ति-कान्य के सामने योरुप का सारा ईसा-साहित्य तुच्छ श्रीर नीरस है। हम ऐसा पच्चपात वश नहीं कहते, यह ऐतिहासिक तथ्य है। शिव-संबन्धी भक्ति-कान्य के विषय में बार्नेट कहता है,

'संसार के किसी धर्म ने इतना समृद्ध तथा कल्पना, चमत्कार, भाव, श्रीर सीष्ठव-युक्त भक्ति-काव्य उत्पन्न नहीं किया है।'

यह एक निष्पच विद्वान् के भारतीय मिक्त-कान्य के एक धरा के विषय में उद्गार हैं। वार्नेट ने हिन्दी के सुरसागर, विनय-पित्रका आदि का अध्ययन नहीं किया होगा अन्यथा वह शेव भित्त कान्य को ही इतना महत्व न दे देता। भिन्त-कान्य भारतीय साहित्य की स्पृह्णीय विशेषता है। आज भी वैष्णव-साहित्य से प्रभावित रवीन्द्र नाथ की 'गीताञ्जिल' ने सहज ही पश्चिम को मोह जिया।

१ दी हार्ट श्राफ इसिडया, पृ० ८२

श्राधुनिक काल में श्री लोकमान्य तिलक ने 'गीता रहस्य' लिखकर 'कर्मयोग' को प्रसिद्धि देने की कोशिश की है। संसार के सब से बड़े कर्मयोगी महात्मा गांधी को उत्पन्न करने का श्रेय श्राज भारत को ही है। गीता का 'कर्मयोग' साधना-चेत्र में भारतवर्ष का सब से बड़ा श्राविष्कार है। जबवाद श्रीर प्रतिद्वनिद्वता से पीड़ित योख्प को भी श्राज उसी की श्रावश्यकता है। श्राल्डस हक्सले नामक लेखक का विचार है कि संसार का त्राण्य 'निष्काम कर्म' के श्रादर्श से ही हो सकता है।

### ऋाधुनिक स्थिति

राजनीतिक स्वतंत्रता श्रौर बौद्धिक साहस साथ-साथ चलते हैं। यह ठीक है कि हम मुसलमानों के राजत्व काल में सन्नहवीं शताब्दी तक भिन्न-भिन्न विषयों पर सम्कृत में प्रन्थ-रचना होती हुई पाते हैं, फिर भी उस की प्रगति मन्द ज़रूर पड़ गई। भारतीय इतिहास के पूर्वाद्ध में जैसे उच्च-कोटि के विचारक उत्पन्न हुये वैसे उत्तराई में दिखलाई नहीं देते। दशैनी के प्रणेता, शंकर, रामानुज, प्रशस्तपाद, उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन श्रीर गंगेश जैसे मौलिक विचारकों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती गई। यह मानना ही पढ़ेगा कि भिनत-मार्ग के शिलकों में दार्शनिक प्रौक्ता कम है। मध्व, वरलम, निम्बार्क आदि की तुलना पहले श्राचार्या से नहीं की जा सकती। उत्तर काल के लेखकों में तार्किकता तो है, पर मौत्तिकता नहीं है। साथ ही उसकी रचनाओं में एक विशेष कटरपन का भाव है जो श्रांशिक निर्जीवता का लच्या है। हिन्दू धर्म श्रीर दर्शन की इस कट्टरता का भी ऐतिहासिक कारण है। कड़े सामाजिक, धार्मिक और च्यावहारिक नियम बना कर हिन्दुश्रों ने श्रपने धर्म श्रीर संस्कृति को विदेशियों के प्रभाव से बचाने की कोशिश की। कट्टरता के श्रभाव में, संभव है कि हिन्दू-सभ्यता श्रीर संस्कृति मुस्लिम-सभ्यता में लीन होकर नष्ट हो जाती । भक्ति-कान्य की करुणा श्रीर भगवान् के सम्मुख दीनता का भाव भी कुछ-कुछ हिन्दुओं की राजनीतिक हीनता का परिचायक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी जाति के सामाजिक धौर धार्मिक जीवन तथा विचारों पर राजनीतिक स्थिति का निश्चित प्रभाव पड़ता है।

यह प्रभाव श्राधुनिक काल में भी देखा जा सकता है। ब्रिटिश राज्य के छाने पर भारतीयों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली। पश्चिमी-साहित्य के संपर्क से विचार-स्वातंत्र्य का उदय भी हुन्ना। नवीन शिचितों को अपनी जाति की कहरता और हीनता खटकने लगी। योरुप के स्वतंत्र विचारकों ने उनकी श्रांखें खोल दी। उन्होंने देखा कि कि कहर-रपन श्रीर श्रन्ध-विश्वास का श्राश्रय लेकर उनकी जाति ने उन्नति के सब दर्वाज़े बन्द कर दिए हैं। श्राज हम सिर्फ पूर्वजों की टुहाई डेते हैं, उनके गौरव का गान करते हैं, उनके नाम पर योरुप को गालियां सुना देते हैं, पर ख़ुद कुछ भी नहीं करते। श्राज हमने विचार करना छोड़कर विश्वासी पर जीवित रहना स्वीकार कर लिया है। हम पूर्वजों की कीर्त्ति गाते हैं, पर हम में श्रपने पूर्वजों का कोई गुण नहीं है । श्राज हम किपत, कणाद, शंकर, रामानुज जैसे विचारकों को क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते ? जिन दो शताब्दियों में योरुप ने श्रत्यन्त वेग से उन्नति की है उनमें हम श्रकर्मंथ्य रहे हैं । उनकी स्वतंत्रता के साथ ही हमारी दासता की बेड़ियां जकड़ गई हैं। बात यह है कि श्रब कटरता का जमाना नहीं है। श्राज का युग सब चेत्रों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने का, सर्वतोस्खी कर्मययता का युग है। कर्म-योग ही श्राज के युवक की साधना है, उसे ज्ञान श्रीर भक्ति से प्रवाह में वहने का समय नहीं है।

योरप से श्रपमान श्रीर निरादर का हंटर खाकर भारतीयों को श्रपने प्राचीन गौरव का स्मरण हुआ। उन्होंने देखा कि योरप की श्रालो- चना में श्रत्युक्ति है, भारतीय इतने हीन नहीं हैं, उनका श्रतीत उज्ज्वल रहा है श्रीर उनका भविष्य भी वैसा हो हो सकता है। पिछले पचास- साठ वपों से भारतीय विद्वान् प्राचीन जेखकों की कृतियों का योरप को

परिचय देकर श्रपने खोए हुए स्वाभिमान को प्राप्त करने की किशिश कर रहे हैं। राजा राममोहन राय, रमेशचन्द्रदत्त, लोकमान्य तिलक, रवीन्द्रनाथ, द्वा॰ दासगुप्त, डा॰ गंगानाथ का, श्री रानाडे, सर राधा-कृष्ण्य श्रादि ने यही करने की कोशिश की है। महात्मा गान्धी ने भारत के ज्यवहार-दर्शन की महत्ता को श्रपने जीवन से सिद्ध कर दिया है। भारतीय गणित, इतिहास, ज्योतिष, श्रायुर्वेद श्रादि सभी विषयों पर खोज करके सुन्दर श्रन्थ लिखे गए हैं। कुछ काल पहले श्रंग्रेजी पढ़े-लिखे युवक मैकॉलं की श्रायृत्ति करके भारत के श्राचीन ग्रन्थों को वर्वर-साहित्य कहने से नहीं चूकते थे। पर श्राज ऐसी दशा नहीं है, श्राज के शित्तित लोगों में प्राचीन-गौरव के श्रिभमान का उदय हो गया है।

परन्तु इतना ही यथेंग्ट नहीं है। संसार को इस बात का विश्वास दिला देना है कि हमारे पूर्वज महान् थे, अच्छी बात है। स्वाभिमान भी सुन्दर वस्तु है, यदि वह दूसरों के निरादर पर अवलंबित नहीं है। आज भारत के हृदय में स्वाभिमान का उदय हुआ है, यह शुभ लच्चण है। हमारे स्वाभिमान में दूसरों के प्रति अनादर या तिरस्कार का भाव भी नहीं है, यद्यपि कुछ पण्डित योरुप को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। प्रश्न यह है कि इस स्वाभिमान की रचा किस प्रकार की जाय ? हमारा स्वाभिमान तभी रह सकता है जब हम स्वयं कुछ बन जायं। 'आधुनिक भारतीय-दर्शन' नामक अंभे जी प्रम्थ की आलोचना करते हुये एक अंभे जी पत्र 'माइंड' ने लिखा था कि 'इसमें आधुनिक तो कुछ भी नहीं है, सब पुराना है।' प्राचीन दर्शनों की प्रशंसा करने का अर्थ तो दार्शनिक चिन्तन नहीं है। यदि हम भारतवर्ष को समुज्ञत देखना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक चेत्र में स्वयं मौलिक कार्य करना होगा।

यह मौलिक कार्य कैसे हो ? थोड़ी देर को हम श्रपना ध्यान दर्शन-शास की श्रोर ही रक्खेंगे। भारतवर्ष में फिर से मौलिक दार्शनिक कैसे इत्पन्न हों ? योरपीय विचारकों का श्रध्ययन श्रावश्यक है, परन्तु योरपीय भाषाओं में पदना थौर जिखना ही यथेप्ट नहीं है। भारतीय दर्शन भारतीय जनता के हृदय या मिस्तष्क से निकलेगा। आज एक आरे पिछत- वर्ग सस्कृत में शास्त्रार्थ करता रहता है और दूसरी थ्रोर यूनिविसिटियों के प्रोफ़ेसर श्रमेजी में ज्याख्यान देते हैं। नतीजा यह है कि भारत को जनता को विद्वानों के विचारों से विद्वात रहना पढ़ता है। थ्राज श्रमेजी में भारतीय दर्शनों पर जितने 'स्टेयडर्ड' प्रन्थ हैं, हिन्दी में उनका सीवां हिस्सा भी नहीं है। इसका ध्राधिक कारण-भी है। हिंदी जनता विचार-पूर्य प्रन्थों का स्वागत नहीं करती, हिंदी-लेखक को श्रपने परिश्रम का मृत्य नहीं मिलता। श्रमेजी पुस्तकों से विद्वानों में प्रसिद्धि मिलती है और पुस्तकों के विश्वविद्यालयों में निर्धारित हो जाने पर धन भी मिलता है। इस कारण श्रम्छे लेखक प्रायः श्रम जी की श्रोर ध्राकित होने लगते हैं। परिणाम जनता का बौद्धिक हास है। ऐसी दशा में जनता से यह श्राशा करना कि वह मीजिक विचारकों को जन्म दे, द्राशामात्र है।

दुर्भाग्यवश गर्वन्मेंट भी पूर्णतया हमारी नहीं हैं जो हमारी इन कि निवाह में को दूर करने का प्रयत्न करें। हमारी श्रावश्यकता में तो बहुत हैं। प्रथमतः भारत के विद्वानों का यह कर्तन्य है कि वे प्रान्तीय भापाओं में सुन्दर प्रथ जिखें। योरप को श्रपने प्राचीन विचारों का परिचय देना श्रच्छी बात है, पर श्रपनी जनता तक है उन विचारों का पहुंचाना कम ज़रूरी नहीं है। श्राज हमारे विद्यार्थी श्रन्वेषण या खोज करने के बाद श्रमें जी में पुस्तक जिखते हैं। भारतीय विद्वानों का परिश्रम श्राज भारतीय जनता के जिए नहीं है। विश्व-विद्यालयों को चाहिये कि विद्यार्थियों से मातृभाषा में खोज कराएं। योरपीय विचारकों के प्रंथों को भी भारतीय जनता तक पहुँचाना श्रावश्यक है। सिर्फ उपन्यासों के श्रनुवाद से काम नहीं चल सकता। श्रावश्यकता इस बात की है कि सरकार स्वयं जेखकों को उपयोगी प्रन्थ जिखने श्रीर श्रनुवाद करने के जिये प्रोत्साहित करें। इस प्रकार पूर्वी श्रीर परिचमी साहित्य को जनता के मस्तिष्क तक

पहुँचा कर ही हम उससे मौतिक विचारक श्रीर जेसक उत्पन्न करने की श्राशा कर सकते हैं।

श्रंत में भारतीय जनता से हमारी प्रार्थना है। महान् ऋषियों के उत्तराधिकारी होने के नाते श्रापका उत्तरदायित्व भी बहुत है। जो देश या जाति श्रच्छे लेखकों श्रौर नेताओं का श्रादर करना नहीं सीखती उसका पतन ग्रवश्यम्भावी है। ग्रापका कर्तव्य है कि ग्राप विश्व-साहित्य के गंभीर विचारों से श्रपने मस्तिष्क को भरें, स्वयं विचारक बनें श्रीर विचारकों का धादर करें। श्राप 'रवींद्रनाथ प्रशंसा के पात्र हैं या नहीं' इसका निर्णय करने के लिये पश्चिमी श्रालोचकों का मुँह न देखें। भारत के प्राचीन गौरव के गीतों से भी काम नहीं चल सकता। प्राचीन लेखकों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा व्यक्तिव को छोटा बनानेवाली है। श्राप स्वयं श्रपनी बुद्धि का श्रादर करें श्रीर श्रपनी योग्यता में नम्र विश्वास रक्खें। संसार के धुरंधर विचारक श्रापके सामने श्रपने विचार रखते हैं, श्रीर स्वीकृति के लिये प्रापका सुख जाहते हैं। प्रापको प्रधिकार है कि उनमें से ग्रपने त्रानुकूल विचारों का ग्रादर त्रौर प्रशंसा करें। त्राप किसी काच्य-ग्रंथ को इसलिये श्रच्छा या बुरा न मान लें कि कुछ प्रसिद्ध श्रालीचक वैसा मत रखते हैं। श्रालोचकों में पचपात भी रहता है श्रौर कभी-कभी वे खेराक के महत्त्व-निर्णंय में मूल भी करते हैं। ऐसे बहुत से बढ़े कवि, दारांनिक श्रार लेखक हुये हैं जिनका महत्त्व उनके जीवन-काल के श्राली-चकों ने नहीं समका। सबसे श्रच्छा रास्ता यही है कि श्राप स्वयं निर्ण्य करने की योग्यता संपादन करें श्रीर श्रपने निर्णय में विश्वास करें । जा दूसरों के विचारों के महत्त्व को ठीक-ठीक श्रांक सकता है वही स्वतंत्र विचार भी कर सकता है श्रीर उसी के विचार महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। स्वतंत्र-निर्णय श्रापका जन्मसिद्ध श्रधिकार है, श्राप किसी ऋषि के वाक्यों को छएररा मानने को बाध्य नहीं है। श्राप सब दर्शनों को पढ़ें, पर श्रपने को निसी का ख़ास तौर से श्रनुयायी न कहें। इसमें ख़तरा है। श्राज भारत माता श्रापमे नवीन विचारों की याचना करती हैं, प्राचीन विचार तो उसके हैं ही। परंतु नवीन का उद्गम प्राचीनता की भूमि से होता है, इसिंबिये यह इतिहास-ग्रंथ श्रापको समर्पित है।

### दर्शनशास्त्र का इतिहास

### चौथा अध्याय

वेक्वेक्कर श्रौर रानाडे—''हिस्ट्री श्रॉव इष्टियन फिलॉसफी'' भाग २ । भगवद्गीता, शाकर भाष्य—गीता श्रेस, गोरखपुर । तिजक, बात गंगाधर—गीता-रहस्य ।

#### पाचवा ऋध्याय

स्टीवेन्सन, मिसेज़—"द हार्ट श्रॉव नैनिन्म"। जगमन्दर लाल नैनी—"श्राउट लाइन्स् श्रॉव नैनिज्म" स्याद्वाद मंजरी ( मिल्लिसेन ) तत्वार्थ सूत्र ( उमा स्वामी )।

#### छठवा ऋध्याय

यामाकामी सोगेन—"सिस्टम्स् श्रॉव बुद्धिस्ट थाट"। श्रानद् कुमार स्वामी—"बुद्ध ऐगड द गास्पेल श्रॉव बुद्धिज्म"। ब्रह्मसूत्र, शांकर-भाष्य ( तर्क-पाद )

### द्वितीय-भाग

#### पहला श्रध्याय

मूल माध्यमिक कारिका — पूसा द्वारा संपादित । ब्रह्मसूत्र, शाकर-भाष्य । दासगुप्त — ''इंडियन श्राइडियलिज्म'' । सुजुकी — ''श्राउट-लाइंस श्रॉव महायान बुद्धिज्म'' शर्वात्स्की — ''द कन्सेप्शन श्रॉव बुद्धिस्ट निर्वाण'' ।

### दूसरा ऋध्याय

विद्याभृषण, सतीश चंद्र — "हिस्ट्री श्रॉव इंडियन लॉ जिक" ।
श्राथले, यशवंत वासुदेव — "तर्क संग्रह" ।
कुष्पू स्वामी शास्त्री — "तर्क संग्रह" ।
रेशिडल — "इंडियन लॉ जिक इन श्रली स्कूल्स्" ।
तर्क-संग्रह-दीपिका
कारिकावली (विश्वनाथ)।
न्याय-सूत्र ।
वेशेषिक-सूत्र ।
नंद लाल सिंह — वैशेषिक-सूत्र (पाणिनि श्रॉफिस)।

### तीसरा ऋध्याय

सांख्य-तत्त्व-कौसुदी ।
सांख्य-कारिका (गौड़पाद-भाष्य )—कोल ब्रुक द्वारा संपादित ।
सांख्य-प्रवचन-भाष्य ।
योग-भाष्य ।
बृहदारण्यक-उपनिषद् (शांकर भाष्य )।
मैक्स मुलर—''सिक्स सिस्टम्स् श्रॉव इंडियन फिलॉसफी''।

### चौथा ऋध्याय

शास्त्र-दीपिका । कीथ---"कर्म-मीमांसा" । मा, डाक्टर गंगानाथ--- "प्रभाकर स्कूल श्रॉव पूर्व मीमांसा" । भामती (श्रभ्यास-भाष्य)।

### पाचवां ऋध्याय

कर्मकर--''कम्पैरिजन खाँव द भाष्याज् खाँव शंकर, रामानुज . .''।

### वर्शनशास्त्र का इतिहास

भात्रेय देखें के एक०—''योग वाशिष्ठ ऐंड माडर्न थॉट''। भ्रात्मिकी छठवा अध्याय

ब्रह्मसूत्र, शाकर भाष्य—(रत्नप्रभा, भामती, न्यायनिर्णय सिहत) बंबई ।
बृहदारययक-उपनिषद् (शाकर भाष्य) ।
पंच-पादिका—( विजया नगरम्-संस्कृत सीरीज ) ।
पंच-पादिका-विवरण ( काशी, सं० १६४८ ) ।
सिद्धात-त्रेश-सग्रह ( विजया नगरम् सस्करण ) ।
वेदात-परिभाषा ( शिखामणि-सिहत )—बंबई ।
नैक्कर्य-सिद्धि—( प्रो० हिरियज्ञा द्वारा संपादित ) ।
संचेप-शारीरक ।
कायसन—"सिस्टम न्नाव् वेदात" ।

सातवां ऋध्याय

यतींद्र-मत-दीपिका श्रीनिवासाचारी—''रामनुज' ज् श्राइडिया श्रॉव द फाइनाइट सेल्फ''। श्राठवा श्रध्याय

नागराज शर्मा—''रेन श्रॉव रियक्तिज्म इन इंडियन फिलॉसफी''। अजनाथ शर्मा—''श्रीमद् वल्लभाचार्य श्रीर उनके सिद्धात''। स्याम सुंदर दास—''हिंदी भाषा श्रीर साहित्य''।

# श्रनुक्रमि<mark>श</mark>का

नोट्--सिर्फ महत्त्वपूर्ण पृष्ठ-सकतों का ही समावेश किया गया है।

羽

श्रकतंक १२२

श्रख्याति ३१५-१२

श्रग्नि ४६

श्रजाति ३३६

श्रजितकेश कम्बली १०४

श्रतिन्याप्ति २३३

श्रत्यंताभाव २४२

श्रद्वैतवाद ३८३, ४११

श्रदृष्ट २४६, २४३

श्रथवंवेद ४६

श्रध्यास ३४४

श्रन्योन्याभाव २४२

श्रनिर्वचनीय ३४२

श्रनिर्वचनीय-ख्याति ३४१-४२

श्रनीश्वरवाद १३२-३३

श्रनुमान प्रमास १८७, २१६, २२४-

२५

श्चनेकांतवाद १३४

श्रन्यथाख्याति २२३

श्रन्यथासिद्ध २३४

श्रपरा विद्या ७२

श्रपवत ४४

श्रपूर्व ३०४

श्रभाव २३७, २४१,-४२

ग्रर्थापत्ति २६६-६७

श्रवयव-श्रवयवी २३६, २४१

श्रव्याप्ति २३४

श्रविद्या ६२, ६६२, ३६६-६७

श्रश्वघोष १८६, १६८

श्रसत्कार्यवाद २३२-३३

श्रमत्ख्याति २११-१२

श्रसंग २००

ग्रस्तिकाय १२८

श्रव्य पर

श्रा

श्रात्मा २१, ६६, ७३, ७४, ७७,

८०, ८१, २१६, २४२-४४,

२६०, २६६-३०१,३४७-६४

श्रात्मख्याति १६७

श्रानंदमय श्रात्मा ३६१, ३७४

श्रान्वीत्तिकी २१४

श्राप्त मीमांसा १२२

श्वारंभवाद (दे॰ श्रसत्कायंवाद)

### दर्शनशास्त्र का इतिहास

ब्राज्यसम्बद्धान १६६,२००, २०१ श्रास्त्रव १२४, १३० ए, ऐ एकेरवरवाद ४१, ४३ श्राशावाद २७ एकजीववाद (दे० जीव) इ. इ पृथिक्स २४ इंद्र ४८, ४६ एकदेववाद ४०, ४१, ४३ ईरवर २४४-४६, २८२, ३०२, ऐतरेय ६३, ६= ३०३, ३१०, ३११, ४०० ईरवर कृष्ण २५४ क कठोपनिषद् ६३, ६६ ईश्वरवाद २४४ क्याद २१७ ईशापनिषद् ८३ किवत २४४ ईस्थेटिक्स २६ कर्चा की स्वतंत्रता ६० ख कर्ममार्ग, कर्मयोग १०२, ११२, ४०१ उदयन २४४, २४६ कर्म-सिद्धात ४८ उपनिषद् ६९, ६२, ६४, ७२, ७४, कार्यट ३३, ३४६ ७६, द३, द४, द६, ६३ कारण २३२-३४ उपमान-प्रमाख २३०, २७७, २८८, कार्माण वर्गणा १२६ 833 कार्य २३२-३३ उपवर्ष २८७ कुंद कुंदाचार्य १२२ उपाधि ३४१ क्रमारित २८७, २८८, २६०, २६७ उमास्वामी १२२ क्रसुमाक्षिति २१६, २४४ उषा ४७ केनेापनिषद् ६३, ६ म 昶 कैवल्य २६४, २७६ ऋग्वेद ३६, ३८, ४०-४३, ४४, कौषीतकी ६३, ६६ 40 ऋत ४६ ख खंडन-खंड-खा**य ३**४२ ऋग रेम

श्रनुक्रमिण्का ग गार्गी ६६, ८०, २१२ तत्वदर्शन २४,१०८, १२४ गीता ६७, १००, १०४, १०६, तत्त्व पदार्थं ७४ 100, 100, 110, 111-तत्त्व समास २४६ तमस् (श्रंधकार) २४२, २६६ 95 गौड़पाद २४६, ३३४-३६, ३३८ तक ३४६, ३४७, ३४८ गगेश २१६ तैतिरीय ६३, ६८, ७८ थेरवाद १८१ च, छ चारित्र १३१ चार्वाक १०२ दर्शन-शास्त्र १७, १८, १६, २०, चित्तवृत्तिनिरोध २६२ २१, १६१-७१

चित्तवृत्तिनिरोध २६२

चित्तपुख ३४२

चैतन्य महाप्रभु ४९४

छान्दोग्य ४३, ६७, ८८

जा, भा

जयंत भह २१६

जीव ८८, १२६, ३७१-७४,

इस्मापद १४०

इसमापद १४०

इसमापद १४०

३६३-६३,३६६,४०८,४११, धर्म ३०३-४
४१२,४१३,४१४,४१४ धर्मकाय १८३-८४
जीवन्मुक्त ३८० धर्मकीित १८६
धर्मकीित १८६
धर्मकीित १८६
धर्मम् ११६ तथा श्रागे
सा, दा० गंगानाथ ४२३
धर्ममूत ज्ञान ३६८-६६,४०४
दुष्टीका २८७
त, थ

त, थ न तत्त्व-चितामिण २१६-१७ नगसेन १४१-४३

### दर्शनशास्त्र का इतिहास

।नामाज्ञन्त्रा द्रूप,२०४-७,२०६-२१३ नेमारूप १४८-४६ नासदीय सुक्त ४१ नास्तिक १०२,१२०,१७७ नित्यविभृति ३६७ निदान १४८ निविध्यासन ६२,३८० निम्बार्काचार्य ४०८-४०६ निर्जरा १२४,१३० निर्वाण १४८,१४१,१६० निष्कास ११६ निष्प्रपच ब्रह्म ७६,८३ नैरात्म्यवाद १५० नेष्कर्म्यसिद्धि ३४२ न्याय २२४ न्याय वार्तिक २१६ न्याय बिन्दु २१६ न्याय-वैशेषिक ६४,२१४ न्यायसूत्र २१४,२१७-२१८ प

प्पायसूत्र २१२,२१७-२१८ प्रमुख काच्छायन १०४ पतंजिति २५८ पदार्थ २३१,३१४ पदार्थ २३१,३१४ पदारा प्रामायय (दे० स्वतः प्रामायय) परमाखु २३१-४२

परमागुवाद २३६-४२ परा विद्या ७२ पर्याय १२८ पाप २०, १३० पारमार्थिक सत्ता ३४४, ३८२ पिठर पाक २४१ पीलुपाक २४१ पुराय २०. १३० पुद्गल १२६, १३० पुनर्जनम २४३, २८० पुराण कश्यप १०३ पुरुष ४४, २७३-७६, २७८, २८१ पुरुपार्थ ३३० पुरुष-सुक्त ४४ पूर्व-मीमासा २८६ श्रीर श्रागे प्रकार-प्रकारी-भाव ३६०-६२ प्रकृति २४६-६९, २६८-७२, २७६ 384 प्रजापति ७४

प्रजापति ७४ प्रतीत्यसमुत्पाद ५४७, २०४ प्रत्यच २२२, २८६, ३४६, ३८६ प्रष्वंसाभाव २४२

प्रभाकर २८७-८८, ३०६, ३०६-१**१** प्रमा २२२

प्रमाया १७१-७२, २२१, २८६ प्रमाया-परीचा १७१, २८८ प्रमाण-शास्त्र २४ प्रमाण-समुच्चय १५४ प्रमेय २१५-१६ प्रशस्तपाद २१७ प्रश्नोपनिषद् ६३,७० प्राति भासिक ३४४, ३५२ प्रामाण्य-वाद २३६, २६४६६ ब बाद्रायण ३१४,३१४

बुद्ध १४०-४३,१४६,१४६-४६, १६३-६४ बुद्धपालित २०६ बुद्धि २७६ , बृहती २८१ बृहदारययक ६३,६४ बृहस्पति १०३ बोधिसस्व १८४ ब्रह्म ७६,८२,८३,३११-१८,३३३-

ब्राह्मग्य-युग ५७,६२ भ

भक्ति २८३, ४०१, ४०२, ४०४, ४०६,४१४,४१४ भक्ति-मार्ग १०२,११६ भगवद्गीता (दे० गीता) भागवत धर्म ३२४ भामती १४८,३४१,३४४,३६७ भास्कर ३६० भृत तथता १६८-२०० भोजवृत्ति २४८

म मक्खली गोसाल १०४ मिक्सम निकाय १४० मध्वाचार्य ४०६-४१३ मनन ६२,३८० मनोविज्ञान २६,८५,८६,१६२, १६३ महन मिश्र २८८,३४१ महामारत १०१,१०४,१०६,२१५ महायान १८६ महावाक्य ३७६ महावाक्य ३७६ महावाक्य ३७६ महावाक्य ३५६ महावाक्य ३५६ महावाक्य ३५६ महावाक्य ३५६ महावाक्य ३५६ महावाक्य ३५६

मिथ्या २१३,३६८ ६६ मिलिन्द-प्रश्न १४०,१४१ मोमांसा ६६,३४२ मुक्ति (दे० मोच) मुंडकोपनिषद् ६३,६६

मांडक्य कारिका ७२,३३४

माध्यमिक २०४,२११

#### दर्शनशास्त्र का इतिहास

मेन्युस्मिन्पद् ६३,७० भीन्द्रस्र,१२५,१३०,२४४,३०८, ३८०,४०२

य र ल याद्व-प्रकाश ३१० यासुनाचार्य ३८५ याज्ञवत्क्य ६६,८२ योग-दर्शन २४७,२४८ योग-मार्ग १०२,११२ योग-मार्ग १०२,११२ योग-स्त्र २६२ योग-स्त्र २६२

राजाकर १२२ रतन प्रभा १४८,२१२ रहस्यवाद ६०,६३ राधाकृष्णन् ४७,४६ १४७,१४८

रानाहे, रामचंद्र दत्तात्रेय ६३,६२ रामानुज ८२,६७,३२७,३८३-८७,

३८६-६४,४०२-७ त्राच्या २७६-७७ तोक-संग्रह ११३,३८१ तोधाचि-भास्कर २८८,३०२ तकावतार-सूत्र १६६

व

वरुण ४४,४६ वसुबन्धु २०० वर्णाश्रम-धर्म ४८ ववलभाचार्य ४१३-१४
वाचस्पति २१६,३४१,३६१,३६४
वातस्यायन २१४
विपरीत-ख्याति ३१२-१३
विवर्त्त-वाद ३४३
विशेष २३७, २४१
विष्णु ४६, ४७
विज्ञानभिद्ध २४६-४७
विज्ञानभिद्ध २४६-२०४
वृत्ति २६२
वृत्ति-ज्ञान ३४०
वेद ४०
वेदात-देशिक या वेंकट नाथ ३६४, ३६८

वेदात सूत्र ३१४-१७ वैभाषिक १८७, १६२ वैशेषिक २१७, २२०, ३२२ व्यवहार-दर्शन २३, ४४, ८६ १३०, २०३

व्याप्ति २२४ व्यावहारिक सत्ता ३४४, ३८२ श

शबरभाष्य २८८ शब्द २६२ शब्द-प्रमागा १७२-७४,२३१,२६१ श्रुम्य २१०

### श्रनुक्रमणिका

शून्यता २१० शून्यवाद २०४,२११ श्रवण ६२ श्रीहर्ष ३४२ श्वेताम्बर १२१ श्वेताश्वेतर ६१,७० शंकर ८४,८४,८७,३४०-४१,३४६, ३४८,३४१,३४८,३४६,३७४-७४, स्कंघ १४०-१,१४३ ३८१ शांकर वेदांत ६६,३४०-४१ सकार्यवाद २६४-२६८,२८३-८४ सर्ल्याति ३८७ सत्ता २४६,३४४ सप्रपच ब्रह्म ७१-८१ समत्व १११-१२ समन्त भद्र १२२ समन्वय १०७,११६,११८ समवाय २४१ साधना ३२,३७८,४०१ सामान्य २४६-४१ सांख्य ६४, २४४-४८, २८२-८३, 329 सांख्य-कारिका २४६, २५६ साचि-ज्ञान ३४०

सुरेश्वराचार्य ३४२, ३४६ सौंदर्य-शाख २६ सीत्रांतिक १८७, १६३ संजय बेलट्ट पुत्त १०४ सदेहवाद ११६-२० संन्यास ६१ संवर १२४, १३० स्यादु-वाद १३४, १३४, १३६, १३म स्वभाव-वाद १०० स्वम पप, ३२६ ह हिरियन्ना ११६, २६६ हीनयान १८१-८२ हेत्वाभास २२६-३० च त्र ज्ञ चिंगिकवाद १४३,१४४,१४४, 358-83 त्रयी २१४ त्रिपिटक १४० त्रिपुटी ज्ञान २६१ ज्ञान २६,१७१,३४६-४०,३८८, ३८६ ज्ञान-मार्ग १०२,११३

### प्राक्कथन

निम्न पृष्ठों में भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाओं का शृह्वला-बद्ध इतिहास प्रस्तुत किया गया है। एक प्रकार से केवल हिन्दी में ही नहीं प्रत्युत म्रधिकांश देशी भाषात्रों मे यह म्रपने ढग का पहला प्रयत्न है। इन भाषाओं में प्राचीन श्रीर मध्यकालीन भारतीय दर्शन के किसी संप्रदाय-विशेष या एक-म्राध दार्शनिक समस्या पर तो कभी-कभी श्रालोचनात्मक या प्रतिपादक, मुख्यतः ऐतिहासिक, पुस्तकें निकली है, पर ऐसा ग्रन्थ जिसमें सारे दार्शनिक मतों का सन्निवेश हो, मिलना दुर्लंभ ही है। वस्तुतः भारतीय दर्शन के ऐसे विद्वान् जो सभी शाखाओं में समान श्रभिरुचि रखते हों, जिनकी सूल अन्थों तक सीधी पहुँच हो, श्रौर जो श्राधुनिक श्रालोचनात्मक एवं विश्लेपणात्मक श्रध्ययन की पद्धतियों से परिचित हों, सख्या में बहुत थोडे है। हिन्दी में तो फ्रीर भी कम हैं। वे लोग भी जो इस विषय पर सफलता-पूर्वक लिख सकते हैं, श्रपने को प्रकट करने से श्रंग्रेज़ी-साध्यम का उपयोग करते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें (श्रग्रेज़ी में) श्रधिक-संख्यक श्रीर ज़्यादा समक्त सकनेवाले पाठक मिलने की त्राशा रहती है। इसका स्पष्ट फल हिन्दी साहित्य की चित है। इस लिए अपने अध्ययन के निष्कर्षा को इतना परिश्रम करके प्रान्त की भाषा, हिन्दी, में प्रकाशित करने के लिए लेखक हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

भारतीय दर्शन, जिसमें उपनिपदों श्रीर जैन तथा बौद्ध धार्मिक साहित्य के श्रव्यवस्थित विचार भी सिन्निविष्ट हैं, श्रपनी विविधता, प्राचीनता श्रीर श्रखण्डता के कारण ही नहीं, श्रपितु दृष्टिकोण की व्यापकता श्रीर कहीं-कहीं श्रपनी तर्कनात्मक सूक्मताश्रों के कारण भी, (श्राधुनिक विद्वानों के लिए) सहस्वपूर्ण है। प्रस्तुत पुस्तक से, जो सामान्य प्रांटकों के लिए प्रवेशिका होने के श्रमिपाय से लिखी गई है, यह अमुम्री नहीं की जा सकती कि वह भारतीय दर्शन की उन समस्त विशेषताश्रों का दिग्दर्शन कराए जिनके कारण उसका विश्व-सस्कृति में एक विशिष्ट स्थान है। फिर भी एक छोटी-सी पुस्तक की सिन्नस परिधि में विभिन्न लोक-प्रसिद्ध दार्शनिक सप्रदायों के मुख्य-मुख्य विषयों का प्रामाणिक श्रीर स्पष्ट न्याख्या के लिए श्रावश्यक मीमासा श्रीर श्रालोचना-सहित—समावेश करने में लेखक सफल हुश्रा है।

सस्कृत के मूल ग्रन्थों के श्रितिरिक्त लेखक ने स्थान स्थान पर तत्तद्-विषय की श्रभेज़ी पुस्तकों का भी उपयोग किया है। पुस्तक के श्रंत में दी हुई पठनीय ग्रन्थों की संचिप्त सूची श्रागे के श्रध्ययन में श्रवश्य सहा यक होगी, पर, मेरी राय में, यदि विभिन्न दर्शनों पर नवीनतम प्रकाशनों के श्राधार पर यह सूची कुछ श्रीर विस्तृत कर दी गई होती, तो पुस्तृक का महत्त्व श्रीर बढ़ जाता।

सम्पूर्णता की दृष्टि से जिस प्रकार परिशिष्ट में निम्वार्क और अन्य गौण वैष्णव मतों का वर्णन है, उसी प्रकार मुख्य शैव, शाक्त और पाञ्चरात्र मतों का भी स्पिप्त वर्णन होना चाहिए था। परन्तु यह श्रभाव शायद इतना न खले, क्योंकि यह पुस्तक समान्य पाठकों के लिए लिखी गई है जिसके कारण इसका चेत्र प्रसिद्ध दर्शनों तक ही सीमित है।

लेखक की शेली में प्रवाह है, वह श्रपनी युक्तियों को प्रभावशाली ढंग से न्यक्त करना जानता है। श्रपने विषय की श्राधार-सामग्री पर उसका प्रशसनीय श्रधिकार है। उसका दृष्टिकोण सर्वत्र श्रालोचनात्मक है। श्राशा की जाती है कि यह पुस्तक जो कि एक सर्वथा नवीन दिशा में प्रथम प्रयत्न है, हिन्दी के शिचित समाज द्वारा बहुत ही सहानुभूति-पूर्ण स्वागत पावेगी श्रीर भारतीय दर्शन के विद्वानों से सम्यक् समाहत होगी।

> गोपीनाथ कविराज (महामहोपाध्याय, एम्० ए०)

# संशोधन और परिवर्धन

पृ० १०३ चार्वाक लोग चार ही तत्त्व सानते हैं, पॉचवां श्राकाश नहीं। सत्पदार्थ का लक्षण—

पृ० १८८ वैशेषिक सूत्रों के भाष्यकार प्रशस्तवाद ने सत्ता-सामान्य के योगवाले छौर क्वेनल छस्तित्ववान् पदार्थों में भेद किया है। द्रव्यों, गुणों छौर कर्मों मे सत्ता-सबंध है; सामान्य, विशेष छौर समवाय पदार्थों में छस्तित्व तो है, सत्ता-सम्बन्ध नहीं है। (दे० राधाकुष्णन्, भाग २, ए० १८६)।

पृ० २१६ पं० ११ न्यायसूत्रोद्धार का लेखक वाचस्पति 'न्यायसूची निबंध', 'न्याय-वार्तिक तात्पर्यटीका' श्रादि के लेखक प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र से भिन्न है श्रीर उनसे काफ़ी बाद का है।

पृ० १४६ पं० २ 'योगवार्त्तिक' सिर्फ 'योग-भाष्य' पर टीका है। 'योगसार' विज्ञान भिन्न का ही दूसरा अथ है।

पृ० ३४२ पं० ६ 'चित्सुखी' का वास्तविक नाम 'प्रत्यवतत्त्वप्रदीपिका' है। यह 'खगडनखगडखाद्य' पर टीका नहीं है, प्रत्युत स्वतंत्र प्रत्थ हैं। चित्सुखाचार्य ने 'खगडनखगडखाद्य' पर टीका भी लिखी है। (दे० दासगुप्त, भाग २, पृ० १४७)। पं० ३-४—नवीनतम अनुसधानों के अनुसार सर्वज्ञमुनि के गुरु देवेश्वर, सुरेश्वर से भिज्ञ व्यक्ति माने जाते हैं। मगडन की 'ज़ह्मसिद्धि' में शंकर से कुछ भिन्न अद्भेत मत का प्रति पादन है।

# शुद्धि-पत्र

| LEDE       |        |                         |                    |
|------------|--------|-------------------------|--------------------|
| -38        | पंक्ति | थशुद्ध                  | श्रद               |
| ४८         | 919    | दिवस का श्रारभ          | दिवस का श्रारभ,    |
| 00         | 98-20  | (शीर्पक) निष्प्र वहा पच | निष्प्रपच ब्रह्म   |
| 84         | 33     | पुरीसत्                 | पुरीतच्            |
| १२४        | 33     | तत्त्वाथाधिगमस्त्र      | तत्वार्थाधिगमसूत्र |
| <b>५२६</b> | २६     | हाइलोइङम्               | हाइलोज़ोइज़म       |
| १२७        | 7-8    | कार्माण वर्गणा          | कार्मण वर्गणा      |
| 200        | २१     | (सहोपलभ नियममार         |                    |
| २०२        | 83     | <b>होय</b>              | <b>चेय</b>         |
| २०२        | 94-18  | सहोपलभ नियम             | सहोपलभ नियम        |
| > ५६       | 5      | उत्यानाचार्य            | उदयनाचार्य         |
| २६७        | =      | गडाधर मिश्र             | गदाधर भट्टाचार्य   |
| २१७        | २१     | च्याम केश               | व्योम शिवाचार्य    |
|            | 90     | तत्तु                   | ततु                |
| २३७        | २      | सत्ता होती              | सत्ता न होती       |
| २४७        | 3 8    | शीर वायु रूपवान्        | श्रीर तेज रूपवान्  |
| २४७        | ર્ષ્ટ  | जल ग्रीर                | जल, वायु ग्रीर     |
| ३४म        | ą      | श्रीर ह्रयणुकी          | × ×                |
| २४=        | 8      | परम महत् यी दोर्घ       | परम महत्           |
| २६५        | ¥      | वागोन्द्रिय             | ज्ञानेन्द्रिय      |
| २६१        | ŝ      | श्लोकों<br>-            | लोकीं              |
| २८७        | २४     | <b>इ</b> प्टिका         | हुप् टीका<br>-     |
| ३८६        | २४     | भानवि                   | भारुचि             |
| ४१४        | 28     | शत सन्दर्भ              | पट् सन्दर्भ        |
|            |        |                         |                    |